## बीसवीं शताब्दी (पूर्वाद्ध) के महाकाव्य

(१६००-१६५० ई०)

तेखक डा॰ प्रतिपानसिंह एम॰ पुरु, पी-एच॰ डी॰

> श्रीरिएएटल बुक डिपो, १७०४ नई सड़क, देहली तथा गाँच:—प्रताप रोड, जालन्धर

पष्ठ ग्रध्याय

ग्राघुनिक महाकाव्यों की प्रेरक व्यक्तियों तथा उन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों या निरूपण

सप्तम प्रध्याय द्विवेदीकाल के महाकाव्य ^त्रियप्रवास ✓ '✓ रामचरितचिन्तामिए साकेत ग्रष्टम ग्रध्याय प्रसुमनकाल के महाकाव्य कामायनी। नूरजहाँ। 'सिद्धार्थ वैदेही-वनवास दैत्य वंश नवम ग्रध्याय वर्तमान काल के महाकाव्य कृष्णायन साकेत-रंतः विक्रमादिस्य दशम अध्याय ्रिहन्दी काव्य में ग्राधुनिक महाकाव्यो का स्थान मानवता के लिए महाकाव्य का मूल्य महाकाच्यो का स्थान-निर्देश महाकाव्यों का तुलनात्मक ग्रध्ययन तुलनात्मक चरित्र-चित्रए। तुलनात्मक प्रकृति-चित्रण तुलनात्नक रस-निरूपण तुलनारमक कला-पक्ष महाकाव्यों पर एक विहंगम दृष्टि परिशिष्ट उत्तराद्धं के महाकाव्य-ग्रंगराज ग्रीर वर्द्धमा

## प्राक्कथन

वीसवीं शदाब्दी के हिन्दी वाङ्मय का परिवर्तन एवं विकास इस द्रुत गित से हो रहा है कि कोई परिस्थित स्थायो नहीं प्रतीत होती है। यदि इस शताब्दी के प्रथम एवं द्वितीय दशक में एक धारा प्रवाहित हुई तो तीसरे श्रीर चौथे दशक में दूसरी काव्यधारा फूट निकली। यह धारा भी स्थिर न रह सकी श्रीर फिर प्रत्यावर्तन प्रारम्भ हुग्रा। इसका साक्षी पञ्चम दशक है। इस ग्रालोच्य काल की प्रमुख विशेषता साहित्यिक प्रवृत्तियों श्रीर रूपों की विविधता है। श्रत: इसी शताब्दी के पूर्वाद्ध के महाकाव्यों की प्रवृत्तियों श्रीर रूपों का विवेचन करना प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है।

यहाँ पर पुस्तक की मौलिक विशेषताग्रों के सम्बन्ध में कुछ न कहकर श्रालोचना के सम्बन्ध में निर्देश करना ग्रनुचित नहीं समभता हैं।

म्रालोचना के इस युग में एक परिपाटी सी चल गई है कि किसी किव-विशेष की कृतियों का गुरग्गान किया जावे और ययासम्भव उसकी विशेष-तामों का म्राकार इतना विशाल कर दिया जावे कि दर्शक उनसे प्रभावित होकर यह समभने लगे कि किव सर्वश्रेष्ठ किव है। कुछ सीमा तक म्रालोचना की यह शैली सुरक्षित भीर उपादेय है, किन्तु म्रालोचना का धर्यन तो स्तुतिगान होता है भीर न निन्दा की घोषगा ही।

"क्षुरस्य घारा निश्चिता दुरत्यां' की भौति ग्रालोचना का मार्ग भी ग्रत्यन्त दुगंम है। 'पदे पदे' सावधान रहते हुए तटस्य वृत्ति से कविविशेष की परीक्षा ही निष्पक्ष ग्रालोचना दे सकती है। यह ग्रालोचना भी सम्पूर्णतः निष्पक्ष होते हुए भे तब तक निर्दोष नही होती जब तक ग्रालोचक ग्रीर कि में वृत्तिसाम्य की ग्रावश्यकता होती है वरन् कालविशेष के साथ भी ग्रालोचक को तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। कालविशेष के साथ सी ग्रालोचक को तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। कालविशेष के साथ तादात्म्य होने पर ग्रालोचक कि निर्मातृ ग्रंश को समभने में समर्थ होता है ग्रीर कि के साथ वृत्ति-साम्य स्थापित करके वह उन वातों को प्राप्त करने में समर्थ होता है जिन्हें कि वे ने ग्रपने काल में से ग्रयवा भूत में से ग्रपनी कल्पना के प्रसार के लिए चुन लिया है।

हमारे उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कविविशेष की परीक्षा के लिए भी कालविशेष की समस्त वृत्तियों पर ग्रालीचक को ध्यान रखना होता के स्व म्रतएव निष्पक्ष मालोचक के लिए मार्चप्यक हो जाता है कि वह कविविशेष का म्राच्यान करने के लिए भी उसके, काल के समस्त कवियों का म्राप्यान करे, उनकी परस्पर तुलना के द्वारा उन सामान्य वृत्तियों की खोज करें जो काल-विशेष को प्रभावित करती रही हैं। साथ ही कवि के साथ प्रतिसाम्य स्वावित करके यह देखे कि किय ने भ्रापने काल की किन वृत्तियों का ग्रहण करके उनका चित्रण किया है।

गीतिकाव्य घीर मुक्तककाव्य घ्रन्तर्वृत्तप्रधान होते हैं, ध्रतएय उनमें व्यक्तिवैच्यवाद को स्थान मिल सकता है। महाकाव्य यहिमुं स-वृत्ति-प्रधान होते हैं, इस हेतु उनमें कालविशेष की प्रवृत्तियाँ किसी न किसी रूप में भूलक ही द्याती है। ग्रादि मानव की जीवनगाया का चित्रकार 'प्रसाद' देव-सम्पत्ति के ध्वंस में वर्तमान भौतिक विलासिता के विनाश का स्वप्न देखता है। वैदेही-वनवास का गायाकार गायक हरिश्रीय उपाध्याय नारी का मूल्यांकन करने लगता है। ये वार्ते यदि ग्राज की प्रवृत्ति नहीं तो ग्रोर कुछ नहीं है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि महाकाच्य में किय के अन्तर्मुख का स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सच तो यह है कि मुक्तक अथवा गीतिकाच्यों में भी किव की अन्तर्मुखी वृत्ति भांकती रहती है। अन्तर्व महाकाच्यों की परीक्षा द्वारा ही किव का पूर्ण मूल्य निर्घारित किया जा सकता है और किव के साय उचित न्याय किया जा सकता है।

प्रस्तुत रचना में हमने यथासाध्य इस वात की चेण्टा की है कि हम तटस्थ रहते हुए काल के साथ तादातम्य स्थापित कर सकें थ्रीर किव के साथ भी वृत्ति-साम्य बनाए रख सकें। यद्यपि यह दोनों वातें परस्परिवरोधी हैं किर भी यथा-सम्भव अपने मानसिक सन्तुलन को ठीक रखते हुए हमने इस दिशा में यत्न करना चाहा। श्रीर इसीलिए किविविशेष या महाकाव्यविशेष की ध्रालोचना का विचार छोड़कर हमने सामान्यतः सभी आधुनिक महाकाव्यों पर विचार किया है।

महाकाव्यिविशेष के देखने में हमसे भूल हो सकती है परन्तु कालविशय ग्रयवा किविविशेष के साथ हमारी सहानुभूति सम्भवतः कहीं कम नहीं हुई है। नूरजहां का किवि जिस भाषा को लेकर हमारे सामने श्राया है वह भाषा निश्चय ही महाकाव्य ऐसे गम्भीर वर्णन के लिए उपयोगी नहीं है। इतना होते हुए भी हमने इसकी उचित सराहना भी की है। हमारी यही दृष्टि सर्वत्र वनी रही है श्रीर सम्भवतः काल के साथ तादात्म्य करके किव से वृत्तिसाम्य

स्थापन के द्वारा श्रालोचना के क्षेत्र में हमारा यह प्रथम प्रयास है। श्रतएव हमसे भूलें भी हुई होंगी, साथ ही कुछ श्रनिवार्य कारणों से हम पुस्तक को पुनः श्रालोचक की दृष्टि से नहीं कर सके, इस हेतु वे भूलें छूट भी जा सकती हैं। समय श्रथवा विद्वानों के निर्देशानुसार हम निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे परन्तु हम एक विनय श्रवश्य कर देना चाहते हैं कि प्रस्तुत रचना में हमने श्रपना वैयक्तिक दृष्टिकीण रखने की चेष्टा नहीं की है वरन् कृति के सामान्य प्रभाव को लक्ष्य में रखकर ही श्रालोचना की है, श्रतएव इच्छापूर्व किसी की स्तुति श्रथवा निन्दा करने की चेष्टा इसमें नहीं की श्रीर इसीलिए विश्वास है कि विद्वज्जन इसमें व्यक्तिगत राग-विराग की भावना नहीं पार्वेग।

इस रचना का प्रधान ग्रंश कुछ संशोधनों को छोड़कर यह ठीक उसी ग्राकार-प्रकार में प्रकाशित होने जा रहा है जिसमें वह ग्रागरा निश्वविद्यालय में पी-एच० डी० की उपाधि के निमित्त यीसिस के रूप में दिया गया था।

श्रन्त में मैं श्रपना कर्त्तव्य समभता हूँ कि पिएडत श्रयोध्यानाथ शर्मा, श्रध्यक्ष हिन्दी-विभाग, सनातनवर्म कालेज कानपुर के प्रति अपना कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद समर्पित करूँ जिन्होंने मेरा खोज के काम में श्रपने सामयिक निर्देशनों द्वारा पय-प्रदर्शन किया है भीर वस्तुत: ग्रालोचना का नवीन दृष्टिकोएा उन्हीं की कृपा का फल है। में अपने परमहितैपी मित्रों में डा॰ फतहर्सिह डी. लिट., कुँ बर चन्द्रप्रकाश सिंह एम॰ ए॰, श्री चन्द्रपाल सिंह एम॰ ए॰, प्रो॰ विश्वे--स्वरदयाल शुक्ल एवं श्री छोटे सिंह का अत्यन्त माभारी हूँ जिनके प्रोत्साहन एवं सत्परामर्श से यह कार्य पूर्ण हुआ। पं० रामदुलारे एम. ए का विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होंने भ्रपना अमूल्य समय देकर भ्रपने सुभावों से मुझे सहायता प्रदान की । में उन सब सज्जनों को भी घन्यवाद देता हूँ जिनकी उदारता से ही मुझे कई महत्त्वपूर्ण लेखों तथा पुस्तकों को देखने का सुयोग सम्भव हो सका। लेखक को इस प्रयत्न में ग्रन्य प्रकाण्ड विद्वानों की कृपा भी प्राप्त रही है, यदि उनके निर्देश न प्राप्त हुए होते तो यह कार्य पूर्ण होना कठिन क्या, श्रसम्भव होता । श्रत: उनसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने के अतिरिक्त में उनकी सेवा में स्नौर क्या सर्मापत करूँ। निश्चय ही छेखक उन सब विद्वानों का सदैव ऋरगी रहेगा ।

भूल से पृष्ठ ३ से ३९ तक फोलियो अशुद्ध छप गया है। पाठकगरा कमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय पढ़ लें।

प्रतिपालसिंह

# प्रथम ऋध्याय काव्य की जात्मा

इस ब्रह्माण्ड के प्रांगरा में जब मानव ने नेत्रोत्मीलन किया, उसने श्रपने को प्रकृति की रंगस्यली में कल्लोल करता हुप्रा पाया। उसका हृदय आरचर्य एवं कौतूहल से उद्देलित हो उठा। उसने वाग्गी के प्रथम प्रस्फुरण द्वारा भ्रपने भावों को व्यक्त किया। कालान्तर में भावप्रेरित वाग्गी के साथ ही उद्गारमयी कविता प्रस्फुटित हुई। वैदिक ऋचायें इसकी साक्षी हैं। यहीं से काव्य-जगत् का प्रादुर्भाव हुग्रा।

कान्य परमात्मा के सब्ध अनेन्त है। उसका स्वरूप निश्चित करना एवम् उसका परिचय शब्दों में व्यक्त कर देना सरल कार्य नहीं है। कान्य का आनन्द ब्रह्मानन्द के समान' कहा गया है। इसकी परिभाषायें साहित्य-ममंज्ञों ने निश्चित कीं, किन्तु वे अपर्याप्त ही रहीं। इन मेधावी महारिययों ने कविता-कामिनी के वाह्य सीन्दर्य का ही दर्शन किया। उसकी सूक्ष्मात्मा की सत्तक दिखलाने का प्रयास कम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक मत उत्पन्न हो गये। "लोके रिचिमिन्ना" के अनुसार सभी आचार्य एकमत न हो सके। इन आचार्यों के एक वर्ग ने अलंकार को कान्य की आत्मा माना, दूसरे वर्ग ने रीति को, तीसरे और चौथे वर्ग ने घ्विन और वक्षोक्ति को और पाँचवे ने रस को आत्मा स्वीकार किया। इस प्रकार पाँच प्रमुख सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये।

## (१) त्रालंकार समप्रदायः-

श्रलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले भामह और दण्डी श्रादि आचार्य हैं जिनका कथन है कि काव्य का मुख्य गुरा अलंकार है। काव्यादर्श में दण्डी ने काव्य की शोभा का काररा अलंकार बतलाया है। इसी बात का समर्थन केशवदास ने भी किया। उनका कथन है—

> "जदिष सुजाति सुलत्त्रणो सुवरन सरस सुवृत्त, भूषण वितु न विराजई कविता वनिता मित्त ।"

१-- "मह्मारवादसहोदरः" ३।२ साहित्यदर्पण ।

श्रलंकारों को काट्य की आवस्यक शैली मानने में तो कोई विशेष विरोध नहीं, किन्तु जमें काट्य की श्रातमा स्वीकार करने में अवरोध उत्पन्न होता है। बहुधा हम देखते हैं कि श्रलंकारों के न होते हुये भी उच्च कोटि के काट्य प्राप्त होते हैं। इस सम्बन्ध में इतना नहना अनुचित न होगा कि श्रलंकार जब तक श्रान्तिक भावों की वृद्धि में सहायक होते हैं. वे शोभा को बढ़ाते हैं. किन्तु जब वे परम्परा-निर्वाह के लिये ही प्रयुक्त होते हैं तो काट्य का स्वारम्य नण्ड हो जाता है श्रीर वे भार प्रतीत होने लगते हैं। अन: धनंकार काट्य की श्रात्मा नहीं हो सकते।

## (२) रीति सम्प्रदायः—

रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य वामन ही हैं। उनका कथन है कि काव्य की आत्मा रीति हैं। काव्यानंकारसूत्रानुसार "धेप्ठपद-रचना रीति" कहलाती है। रीति का अर्थ है शैली, कथन अथवा अभिव्यक्ति का ढंग। शैली का सम्बन्ध भाषा से है। वामन काव्य को वर्णनशैली के कारण आह्य मानतें हैं अरीर काव्यगत सीन्दर्य को वर्णनशैली कहते है। उन्होंने अलंकारों के कारण ही काव्य की शाहरता वतलाई है, किन्तु उसको सीन्दर्य के व्यापक अर्थ में माना है। रीति का सम्बन्ध गुण से है और गुणों का सम्बन्ध काव्य की आत्मा रस से है। इस प्रकार ने वे भी रस को अपरोक्ष हव में स्वीकार करते है।

## (३) नकोवित सम्प्रदायः—

इसके प्रधान ग्राचार्य कुन्तक ग्रथवा कुन्तल है। उन्होंने सव प्रकार के चमत्कारों को वक्रीवित मानकर बतलाया है कि काव्य में एक प्रकार से बचन- भंगिमा ही रोचकता का प्रधान कारण है। उनका कथन है कि जिसे अलंकार, ध्वित, लक्षणा ग्रादि का चमत्कार कहते हैं वह चक्रोवित ही तो है। ग्रामें चलकर लोगों ने कुन्तक के मत का विरोध किया ग्रीर उसे केवल ग्रलंकार (शैली) बतलाकर ग्रग्नाह्य माना। वक्रोवित से कुन्तक का तात्पर्य वक्रीवित नामक ग्रलंकार से कदापि न था। उन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है:—किव के वक्रोवित वाले व्यापार से युवत जिस बन्ध में शब्द ग्रीर ग्रथं

१--"रीतिरात्मा काव्यस्य"

२-"विशिष्टापदरचना रीतिः"

१-"काव्यं याद्यामलंकारात सौन्दर्यस्नंकारः"

उस बनता के उपकारक होकर गुथे रहते हैं उस बन्ध को काव्य कहते हैं। ऐसा काव्य उस बकोवित की जानने वाले के लिये ब्रानन्ददायक होता है'।

इस परिभागा में भी हम देखते हैं कि जब्द श्रीर श्रर्थ के साथ ही वक्रता को स्वीकार किया गया है किन्तु यह सब सहृदयों की प्रसन्नता के लिये ही मान्य है। ग्रतः इसमें भी रस की ही मान्यता हो जाती है।

## (४) ध्वनि सम्प्रदायः--

यह सम्प्रदाय ध्विन नो कांच्य की ग्रात्मा मानता है। इसके ग्राचार्य ध्विनिकार ग्रानन्दवर्धन माने जाते हूं ग्रीर लोचनकार ग्रामनवगुप्त। ध्विनिकार का कथन है कि जहाँ पर ग्रामिया का ग्रयं व्यञ्जना से दव जाता है वही रचना ध्विने कहलाती है। ध्विन में व्यञ्जना होने के कारण ग्रीर व्यंग्यार्थ की प्रधानता होने से एक प्रकार की विलक्षणता रहती है जिसके कारण कांच्य में सौन्दर्य एवं रमणीयता ग्रा जाती है। ध्विनवादियों ने ध्विन को कांच्यात्मा कहकर ही विश्वाम नहीं लिया प्रत्युत रस, रीति, गुण ग्रीर ग्रांस्वार की भी मीमांसा करके ध्विन के साथ समन्वय स्थापित किया है। उनके ध्व प्रकार प्रतिपादन से सभी मत निष्प्रभ हो गये। यह सम्प्रदाय रस सम्प्रदाय के समान ही लोकप्रिय हुग्रा है। फिर भी ध्विनकार ने कहा है कि कि की एकमात्र रस में सावधानी के साथ प्रयत्नशील होना बांछ्तीय हैं।

#### (५) रस सम्प्रदायः -

यह सम्प्रदाय रस को काव्य की ग्रात्मा मानता है किन्तु ध्विन सम्प्रदाय के उठ खड़े होने पर इसकी प्रतिद्धित्वता ग्रवश्य उत्पन्न हो गई, फिर भी उसका समस्वय किया जा सकता है। जैसा कि ध्विन सम्प्रदाय में वतलाया गया है कि व्यंभ्य-व्यञ्जक भाव के रूप ग्रनेक हो सकते है, किन्तु रसमय रूप को प्राप्त करने के लिए कवि को सचेत रहना ग्रावश्यक है। इसका कारणा यह है कि शब्द के लालित्य का श्रनुभव करके भले ही लोग वाह वाह कर दें पर यह हमारे हृदय को स्पर्ण नहीं कर सकते। इसके लिए तो ग्रथं ही सहायक हो

१--"शब्दार्था सहिता वनकविच्यापारशालिनि ।

बन्ये व्यवस्थिती कार्च्य तहिदाह्लादकारिणी।"

२--- ''बन्नार्धः राज्यो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ॥ व्यक्तः काष्यविशेषः स भ्वनिरिति ग्रिभः कथितः ॥'' १।१३ ध्वन्यालोक

१-- "व्यंग्य-व्यज्जनभावोऽस्मिन्विविषे सम्मत्यपि। रसादिमय एकस्मिन् भवि स्यावकानवान्॥"

सकता है। ग्रलीकिक ग्रानन्द का दान ही तो हमारे काव्य का ध्येय है। यह ग्रानन्द वाह्याडाम्बर ग्रलंकार, वकोवित, रीति ग्रादि से नहीं प्राप्त हो सकता। विशिष्ट पदरवना काव्य की ग्रात्मा नहीं हो सकती। काव्यात्मा तो ग्रथं का उत्कर्ष ही है जो रस के समावेश से ही सिद्ध हो सकता है। ग्रतः काव्य की ग्रात्मा रस ही है।

इन सम्प्रदायों से प्रभावित होकर ग्राचार्यों ने कान्य की नाना प्रकार की परिभाषाये दी है। कोई भी दो ग्राचार्य एकमत नहीं हैं। निविवाद कोई परिभाषा हो ही कैसे सकती है! कान्य के ग्राचुनिक लक्षणकार ग्राचार्य दो श्रेणियों में विभक्त हो सकते हैं—प्राचीन ग्रीर ग्रविचीन।

## काव्य-विषयक प्राचीन विचारधारा

ग्राग्निपुराण में काव्य का लक्षण मिलता है जिसका ग्राभिप्राय यह है कि ग्रभीष्ट ग्रर्थ जितनी पदावली से प्रकाशित किया जा सके उतने ही से किया जाय, यही संक्षिप्त वाक्य-विधान ही काव्य है ।

इसी के पश्चात् भामह ने काव्य का लक्षण किया कि सम्मिलित शब्द श्रीर ग्रथं ही काव्य है <sup>३</sup>।

काव्य को प्रधानतः शब्दगत मानना चाहिये या प्रर्थगत ग्रथवा उभयगत ? इस जिज्ञामा में दर्खों ने लिखा है कि इप्टार्थ के द्वारा श्रात्मप्रकाशन के लिये जो पद विशेष रूप से चुन लिया गया हो वह काव्य का शरीर है ।

दगड़ी का लक्षण श्रानिपुराण का नवीन संस्करण है। इस विचारधारा से सहमत होने के कारण श्राचार्य घट ने कहा कि शब्द श्रीर श्रथं दोनों मिल-कर काव्य है । इस बात को श्रानित्वर्घनाचार्य ने एक प्रसंग पर यह कह-कर प्रकारान्तर से स्वीकार किया है कि काव्य का शरीर शब्द श्रीर श्रथं दोनों हैं। यद्यपि पूर्वाचार्यों के लक्ष्मणों में भी गुण, दोप श्रवंकार श्रादि की ही चर्चा है पर वामन ने शब्दों का श्रलंकारयुक्त होना आवश्यक बतलाया। उनका कथन है कि सौन्दर्य ही श्रवकार है श्रीर श्रलंकार होने के कारण ही

१. "संजोपाद्वाक्यमिप्टार्थच्यविन्छन्ना पदावली" (व्यास)

 <sup>&#</sup>x27;'शप्दार्थो सिंदतो काच्यम्'' (काच्यालंकार)

 <sup>&</sup>quot;गरीरं तावदिष्टार्थ्वविच्छन्ना पदावली" (काच्यादर्श)

४. "नतु राष्ट्राधी काच्यं राष्ट्रस्तत्रार्धवाननेकविधा"

 <sup>&#</sup>x27;शब्दार्थशरीरं तात्रत्नाव्यम्''

काव्य का काव्यत्व है। वह सौन्दर्य रूप, ग्रलंकार दोप के त्याग, गुगा ग्रीर ग्रलंकार के योग से ही उपलब्ध होता है<sup>र</sup>।

उपर्युवत लक्षराों को देलकर यह कहना कि जो रचना दोपरिहत, गुरायुवत और अलंकार से युवत हो अथवा शब्द और अर्थ सहित वाक्य काव्य
कहलाने के अधिकारी है तो ये दोनों व्याख्यायें अपूर्ण-सी है। शब्द और
अर्थ तो एक ही कोटि में आते हैं क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही
नहीं होगा। यदि कहा जाय कि शब्द और अर्थ काव्य में साथ-साथ रहते
है तो यह लक्षरा उसी प्रकार होगा जैसे यह कहना कि मनुष्य वह है जिसमें
नाक, कान, मुख, हाथ, पैर तथा प्रारा साथ-साथ रहते हों। ऐसा लक्षरा स्थूल
कहलायेगा। अतएव इसमें भी कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को
अर्वाचीन लक्षराों द्वारा ठीक किया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका
है कि कोई भी दो आचार्य काव्य के लक्षराों पर एकमत नहीं है। कुछ लोग
तो काव्य में शब्द की प्रधानता को स्वीकार करते है और कुछ शब्द और अर्थ
दोनों की मान्यता स्वीकार करते है।

शब्दसीष्ठव की प्रधानता देने वाले आचार्यों का यह मन्तव्य नहीं है कि काव्य में अर्थ का अस्तित्व ही न माना जाय। इनमें मतभेद का कारण यह है कि काव्य में शब्द या शब्दावली (वाक्य) की प्रधानता है, अथवा यो कहिये कि शब्द एवम् अर्थ दोनों की। साहित्यदर्पणकार यद्यपि शब्द के पक्षपाती है तथापि उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों को प्रथय दिया है। वे लिखते है कि "काव्य में माधुर्य आदि गुण, उपमा आदि अलंकार और वैदर्भी आदि रीतियाँ शरीर स्थानीय शब्द और अर्थ की उत्कर्षक होकर आतम स्थानीय रस की वैसी ही उत्कर्षक होती है जैसे शौर्य आदि गुण कण्टक कुण्डलादि अलंकार और अवयवों का सुगठन देह को भूपित करते हैं, उसकी आतमा का उत्कर्ष सूचित करते हैं

✓ सबसे अर्वाचीन लक्षण रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ का है कि
रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है । इसकी व्याख्या इस प्रकार की
जाती है कि जिन शब्दों के अर्थ मन को रमाने अथवा लीन करने वाले हों,
काव्य कहलाते हैं। पुत्रोत्पत्ति अथवा घनप्राप्ति के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा

१. ''काव्यं बाह्यमलंकारात् सौन्दर्यमलंकारः '' (कान्यालंकारस्त्र)

२. "गुणाः शौर्यादिवत् श्रलंकाराः कंटककुण्टलादिवत्

<sup>... ... ... ... ... ...</sup> पत्युच्यन्ते" । १/३ की कारिका ।

३. "रमणीयार्थप्रतिपद्भकः राष्ट्ः कान्यम् "। रसगंगाधर

## चीमनी शताब्दी के महाकाव्य

जो प्राह्मादजनक अनुभूति होती है वह अलोकिक नहीं सौकिक है, वर्गीकि उसमें मन रमाने की शवित नहीं, मोदमात्र उत्पन्न करने की शवित होती है। रमणीयता श्रीर मोदजनगता में वटा श्रन्तर है । दूसरे, उसमें क्षणिक रमणीयता की उपलब्दि हो सकती है. तात्कालिक श्रानन्द हो सकता है किन्तु वह सबको पुनर्वार मोहित नहीं कर सकती। ग्रतः उनसे श्रलीकिक श्रानन्द नहीं हो सबता, सनातन रमस्पीयता का उपयोग नहीं किया जा सकता।

श्राचार्य विव्यनाय ने काच्य की पिनभाषा इस प्रकार की है—रसमुक्त वानय ही काव्य है ।

इसमें काव्य द्वारा घटद ग्रीर ग्रथं दोनों का भाव ग्रा जाता है क्योंकि सार्थक शब्दो हारा ही वावयों का निर्माण होता है ग्रीर रसात्मक वाक्य द्वारा काच्य की श्रात्मा रस की श्रभिच्यक्ति होती है। श्रतः यह व्यास्या विशेष

## काव्य-विषयक पाश्चात्य विचारधारा

पास्चात्य विद्वानों ने काव्य की परिभाषा चार तत्त्वों पर स्राधारित की हैं। वे हैं:—भाव, वहाना, वृद्धि एवं शैली । भाव तत्त्व अथवा रागात्मक तत्त्व से अभिप्राय उन भावों का है जिनको कवि ग्रपने काव्य द्वारा पाठकों में संचार करता है। इसमें रस ही मुख्य है। बुद्धि तत्त्व से जन विचारों से श्रिमित्राय है जिनके द्वारा वह ''तपने विषय को परिपुष्ट करता है। कल्पना तत्त्व से तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा किव किसी वस्तु का ऐसा वर्गान करता है जिससे उसका यथानत् चित्राङ्कन हो जावे। शैली श्रिमिन्यक्ति का श्रपना ढंग है जिसके ताम काव्यकार अपने मन के भावों को जनता तक पहुँचाता है। इस प्रकार द - में जपगुंबत चारों वातों का समावेश होता है किन्तु विसी ने एक तत्त्व को, ती दूसरे ने दूसरे तत्त्व को प्रधानता दी है।

शेवसिवयर 'ब ल्पना' को प्रधानता देता है। शैले भी कल्पना की ग्रिभि-व्यक्ति बतलाता है, किन्तु वर्डसवर्य ने भाव की प्रधानता को स्वीकार किया है। 'शान्तिकाल के स्मरण किये हुए प्रमावपूर्ण भावनाओं का स्वच्छन्द तथा ह । साम्यालकाल का रणक्या । अन्य छ । अन्य विकास मिन्या कि । अन्य का स्थान विकास है । अन्य का का स्थान का स्थान विकास है । अन्य का स्थान विकास है ।

<sup>3.</sup> Emotional Element. 2. Imagination, 3. Intellectual

g. "Peotry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in

कहा है कि "कविता उत्तमोत्तम क्रमविधान है।" मैथ्यू ग्रानंत्ड ने कविता के मूल्य को जीवन की व्याख्या कहा है। उन्होंने जीवन ग्रीर विचारात्मक पक्ष पर ग्रधिक बल दिया है। हडसन ने इन पक्षों का समन्वय किया है। उनका कथन है कि "कविता कल्पना ग्रीर मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या करती है"। इसमें फिर भी ग्रभिव्यक्ति के सौन्दर्य की कभी रह जाती है। ग्राचार्य जान्सन ने ग्रपनी परिभाषा में चारों तत्त्वों का समावेश कर लिया है। उनका कथन है कि कविता सत्य ग्रीर प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है । कविता में कला के प्रयोग द्वारा ग्रभिव्यक्ति भी परिलक्षित होती है।

## काव्य-विषयक ग्राधुनिक विचारधारा

नवीन कलाकारों ने भी काव्यसम्बन्धी अपने विचार प्रकट किये हैं। उनमें आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल मुख्य है जिन्होंने 'काव्य और किवता' तथा 'किवता क्या है' शीर्षक लेखों में अपने विचार प्रकट किये हैं। द्विवेदी जी ने लिखा है कि 'सादगी, असलियत और जोश यदि ये तीनों गुएग किवता में हों तो कहना ही क्या है परन्तु बहुधा अच्छी किवता में भी इनमें एकाध गुएग की कमी पाई जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि किवता में केवल जोश रहता है, सादगी और असलियत नहीं। परन्तु विना असलियत के जोश होना बहुत किठन है। अतएव किव को असलियत का भी ध्यान रखना चाहिये।''

द्विवेदी जी का असिलयत से अभिप्राय यह नहीं है किल्यान का इतिहास बना दें, बिल्का के कल्पना की महत्त्वपूर्ण स्थान देते हुये कहते हैं कि किवता का सबसे बड़ा गुरा नई नई बातों का सूक्षना है। रागात्मक तत्त्व की उन्होंने जोश के रूप में लिया है किन्तु उन्होंने उसे विशेष महत्त्व नहीं दिया है।

<sup>1. &</sup>quot;Poetry is the best words in the best order".

<sup>2. &</sup>quot;Poetry is at its bottom a criticism of life."-Mathew Arnold.

<sup>3. &</sup>quot;Poetry is an interpretation of life through imagination and emotion."—HUDSON.

<sup>4. &</sup>quot;Poetry is the Art of Uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason." —JOHNSON. An introduction to study of literature, Page 82.

शुवल जी कहते हैं कि "जिस प्रकार श्रात्मा की मुक्तावस्था ज्ञानद्या कहलाती है उसी प्रकार हदय की वह मुक्तावस्था रसत्या कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की वाग्गी जो शब्दिवगान करती श्राई है उसे कियता कहते हैं।"

श्री जयशंकर प्रमाद जी वाच्य की ग्रात्मा की संग्रुत्पात्मक ग्रनुगृति बतलाते हैं।

इस प्रकार हम देखते है कि नयीन कलावार भी एकमन नहीं हैं।
कोई कविता का स्वरूप उसका प्रानन्दायक होना, कोई मनोवेगमूल होना
मानते है। सुश्री महादेवी के शब्दों में "किविता मनुष्य के हृदय के समान
ही पुरातन ग्रीर विशाल है, इस हेतु ग्रव तक उसकी कोई ऐसी परिभाषा
नहीं वन सकी जिसमें तर्क-वितर्क की सम्भावना न हो।" यह वात तो
निविवाद है कि विचारों में परिवर्तन हुग्रा करता है। ग्रतएव परिभाषाग्रें।
में भी पर्याप्त विभिन्नता दिखलाई पडती है किन्तु भाव में परिवर्तन नहीं
हुग्रा करता। सभी प्राणी—चाहे वे भारतीय हो ग्रयवा विदेशी—ग्रपने प्रिय के
वियोग में दु.खी होते है ग्रीर उनके मिलने पर प्रसन्त होते हैं। ग्रतः भाव
सर्वदेशीय ग्रीर सर्वकालीन एकरस रहता है ग्रीर यही मनुष्य को मनुष्यत्व
प्रवान करता है। ग्रतएव काव्य मे भावपक्ष का महत्त्व ग्रधिक है। कला का
काम भावों का उद्दीपन करना ग्रीर उसमें सोन्दर्य लाना है। शब्द, छन्द,
ग्रलंकार, गुग्ग ग्रादि कला के वाह्य उपादान है।

ग्रस्तु, हम इस निष्कपं पर पहुँचे कि काव्य में भावपक्ष ग्रीर कलापक्ष का पूर्ण समन्वय रहे। ग्रतः हम कह सकते है कि भावप्रधान रसमग्न करने वाली रुचिर रचना काव्य है। इस परिभाषा में भावपक्ष ग्रीर कलापक्ष दोनों का समन्वय होता है क्यों कि भावपक्ष द्वारा कि ग्रने विचारों को पाठकों में संवारित करता है जिससे कि पाठक तन्मय हो जाते हैं ग्रीर रुचिर रचना से कलापक्ष ग्रा जाता है जिसमें ग्रपने भावों की ग्राभिन्यक्ति मध्यक् प्रकार से हो जाती है।

## काव्य के विभिन्न रूप

भारतीय परम्परा के अनुसार संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के दो भेद कहे है—दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य ।

दृश्य काव्य वह काव्य कहलाता है जिसका श्रानन्द नेत्रों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है श्रीर श्रव्य काव्य वह काव्य है जिसका श्रानन्द श्रोत्रों द्वारा लिया जाता है। यद्यपि दृश्य काव्य को श्रव्य काव्य की भाँति उपयोग में ला सकते हैं किन्तु श्रव्य काव्य को दृश्य काव्य की भाँति नहीं। श्रव्य काव्य के द्वारा केवल पठित समाज ही लाभान्वित हो सकता है किन्तु दृश्य काव्य द्वारा जन-साधारण हो श्रानन्द प्राप्त कर सकता है।

श्रव्य काव्य के तीन भेद है:- गद्य, पद्य ग्रौर चम्पू (मिश्रित)।

पद्य में बन्ध के प्राधार पर प्रबन्ध श्रीर मुक्तक नाम के दो विभाग किये गये हैं। प्रबन्ध काव्य में पूर्वापर का तारतम्य रहता है। कथानक के प्रनुसार छन्द एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध रहते हैं। उनका कम नहीं बदला जा सकता। मुक्तक काव्य में छन्द स्वतः पूर्ण होते हैं। अतएव पारस्परिक सम्बन्ध की प्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती। उसके अन्तर्गत केवल एक भाव निहित रहता है जिसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त होती है। प्रबन्ध काव्य के भी दो भेद किये गये हैं—एक महाकाव्य तथा दूसरा खरडकाव्य। निम्नांकित चक्र से उपर्युक्त विभाजन स्पष्ट हो जायेगाः—

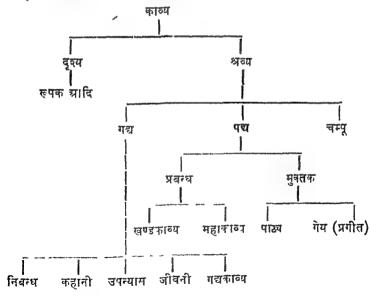

## पाञ्चात्य परम्परा के श्रनुसार

कवि लोग जब विषयिनिरूपमा करते है तो उनके समक्ष तीन मार्ग होते हैं—एक मार्ग तो वह होता है जिसमें वे विषय से पृथक् होकर दर्शकों प्रथवा श्रीताओं के समान वाह्य रूप से उसकी अभिट्यक्ति करें: — जैसे चित्र खीचने, वाले किसी भी दृश्य का यथावत् चित्र अपने कैमरे द्वारा उतार लेते हैं। उसी प्रकार किव भी पृथक् रहकर वाह्य रूप से जगजीती के आधार पर किसी विषय का चित्रण करते हैं। यह जैजी विहर्मुखी कहलाती है। इस प्रकार की किवता विषयप्रधान किवता कहलायेगी। यह किवता वर्णनात्मक होगी। इसके अन्तर्गत महाकाच्य, खण्डकाच्य तथा स्फुट किवता की गणना होती है। स्फुट काव्य के अन्तर्गत रूपक, दृष्टान्त, च्यंग्य काच्य, ग्राम्य काव्य तथा प्रत्युत्तर काच्य होते हैं।

दूसरा मार्ग वह होता है जिसमें किन काव्यदृश्यों से विलग होकर केवल ग्रयने ही विचारों तथा भावनाओं का चित्रण करता है। जिस प्रकार नाटक के पात्र ग्रयनी कहानी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उसी प्रकार किन भी ग्रयनी कहानी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करें ग्रयना वे ग्रयने निजी भावों तथा श्रमुभूतियों को व्यक्त कर पाठकों की हृदयस्थलों में (कल्पनात्मक सहानुभूति के कारण) उन्हीं भावों का प्रकाश करें तो इस प्रकार की शैली को श्रन्तमूं की कह सकते हैं। इसके फलस्वरूप जो रचना होगी वह गीतकाव्य कहलावेगी। गीतकाव्य के ग्रनेक रूप होते हैं, यथा-धार्मिक गीत, राष्ट्रीय गीत, प्रण्य गीत, शोक गीत, गौरव गीत उथा चतुर्दशी।

तीसरा मार्ग वह है जिसमें किव इन दोनो भावों को मिलाकर काव्यरचना करें। वहिमुंत्री तथा प्रन्तमुंती शैली के मिश्रण से नाट्य काव्य का जन्म होता कें। हिमुंत्री शैली में वह कथावस्तु का निरूपण करता है तथा प्रन्तमुंत्री का.। में व्याख्यात्मक ढंग से पात्रों की अनुभूतियों का विवेचन करता है। इस मिश्रित शैली में व्याख्यात्मक काव्य की गणना होती है। इसमें किव वाह्य स्पर्म विषय का वर्णन तो अवस्य करता है परन्तु अपनी निजी व्याख्या से विवरण यो रोचकता प्रवान करता है। यह विभाजन पाश्चात्य परम्परा के अनुमार है।

## द्वितीय अध्याय

## अन्य कान्य

भारतीय समीक्षापद्धति में श्रव्य काव्य के तीन भेद किये गये हैं - गद्ध, पद्य तथा चम्पू।

ग्राधुनिक काल में पद्य में दो प्रकार की रचनाये देखने को मिलती है— प्रवन्ध तथा निर्वन्ध । प्रवन्ध के दो भेद किये गये है—महाकाव्य तथा खण्ड-काव्य । महाकाव्य का क्षेत्र विस्तृत होता है जिसमें जीवन की श्रनेकरूपता दृष्टिगोचर होती है। खण्डकाव्य में पूर्ण जीवन का विवेचन करके केवल एक ही घटना को मुख्यता दो जाती है।

निर्वन्ध शैंली के श्रन्तर्गत मुक्तक, गीत तथा प्रगीत तीन प्रकार की रचन्त्रायों देखी जाती हैं। यद्यपि हमारे साहित्य में छन्द-बद्ध मुक्तक श्रीर गीतों का प्रचलन प्राचीन काल से चला श्रा रहा है, किन्तु प्रगीतों की रचना इंगलिश काव्य के लीरिक्स (LYRICS) के ढंग पर हिन्दी में होने लगी है।

तीसरा विभाग चम्पू है जिसमें गद्य एव पद्य दोनों प्रकार का मिश्रग्ण रहता है, जैसे गुप्त जी की "प्रशोधरा" ।

## महाकाव्य के लक्षण

शास्त्रीय परम्पराः—महाकाव्य के लक्षणों का वर्णन दण्डी ने कारपुर्वे में किया है, किन्तु साहित्यदर्पणाकार विश्वनाय ने इसका विस्तार किया है। वह इस प्रकार हैं।—

१. सर्गवन्थो महाकाच्यं तत्रैको नायकः सुरः ।
सद्धाः चित्रयो वापि धीरोदात्तगुर्गान्वतः ॥
एकवंशभवा भूपाः कुलजा वहवोऽिष वा ।
श्रंगारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इप्यते ॥
श्रंगानि सर्वेऽिष रसाः सर्वे नाटकसन्ध्यः ।
इतिहासोदभवं वृत्तमन्यदा सज्जनाश्रयम् ॥
चत्तारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत् ।
श्रादौ नमस्कियाशीवां वस्तुनिर्देश एव वा ॥
क्वचित्रिन्दा खलदीनां सताज गुणवर्णतम् ।
एकवृत्तमयैः एथे रवसानेऽन्यवृत्तकैः ॥
नाति स्वत्पा नाति टीर्षा सर्गां श्रदाधिका इह ।
नानावृत्तमयः व्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते ॥

(शेष अगले पृष्ठ पर)

- १. महाकाव्य सर्गवद्ध होना चाहिये। उसका नायक कोई देवता प्रथवा सद्वंशीद्भव क्षत्रिय जो घीरोदात्त गुणान्वित हो, होना चाहिये। एक हो वंश में जन्म लेने वाले ग्रथवा एक ही कुल के अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं।
  - २ श्रृंगार, बीर श्रीर जान्त इनमें से विसी एक की प्रधानता रहे। शेष रसों की समुचित श्रवतारणा हो। नाटक की सभी सन्धियाँ इसमें हों।
  - ३ इसका कथानक इतिहाससम्मत अथवा परम्पराप्रसिद्ध हो अथवा किसी सज्जन जा चरित्र हो ।
  - ४ इससे धर्म, प्रयं, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति हो ग्रीर उनमें से एक फल हो ।
    - ५ उसके प्रारम्भ में ईशवन्दना, ग्राशीवींद ग्रथवा कथावस्तु का निर्देशन हो, कही-कही सज्जनों की प्रशंसा हो।
      - ६, सर्गन बहुत बडे हों भीर न बहुत छोटे। इनकी संस्था कम से कम म्राठ हो।
      - ७ एक सर्ग मे एक ही प्रधान छन्द हो जो अन्त में बदल दिया जाये।
        यदि उसमे अनेक वृत्त अथवा छन्दों का प्रयोग किया जाये तो भी कोई
        हानि नहीं। सर्गान्त में आगामी सर्ग की कथा की सूतना हो।
      - प्रसमें यथायोग्य सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदोप, झन्धकार, दिवस,
         प्रातः, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, संबीग, विप्रलम्भ,
         ऋषि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, युद्ध, झाक्रमरण, विचाह, मन्त्रणा श्रीर पुत्रोत्पत्ति का सांगोषाग वर्णन होना चाहिये।
        - ६ इसका नामकरण कि के नाम पर ग्रथवा कथावस्तु, नामक या ग्रन्य पात्र के नाम के ग्राधार पर ग्राधारित हो, परन्तु प्रत्येक सर्ग का नाम उसके वर्ग्य विषय के ग्राधार पर होना चाहिये।

सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः स्वनं भवेत् । सन्ध्याम्ध्रेन्द्राजनीप्रदोषध्वान्तवासराः ॥ प्रातमध्याङ्नमृगयाशौलतुं वनसागराः । संयोगविप्रलम्मी च मुनिस्वर्गपुराध्वराः ॥ रणप्रयाणोपयम मन्त्रपुत्रोदयादयः । वर्णनीया यथायोगं सांगोपागा आभी इह ॥ कवेर्षृत्रस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ॥ नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गं नाम तु ॥ पारचात्य परम्परानुसार लक्षणः—महाकाव्य के लक्षण निम्नांकित है:—

- यह एक वृहद् वर्णनात्मक तथा व्याख्यात्मक काव्य है। इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत जीवन से न होकर जाति के जीवन से होता है।
- २. इसकी शैली वहिर्मुखी होती है।
- ३ इसकी कथावस्तु परम्परागत होती है जिससे जातिविशेष पूर्णतया परिचित रहती है।
- ४, इसका कार्य-व्यापार श्रसाधारण रूप से श्राकर्पक तथा महत्त्वपूर्ण होता है श्रीर इसकी सफलता श्रीर विफलता में देवताश्रों श्रीर नियत-नटी का हाथ रहता है।
- ४, इसके पात्र शूरवीर होते हैं और उनका सम्बन्ध देवताओं से भी रहता है।
- ६, एक ही मुख्य पात्रविशेष की जीवनी से यह सम्बन्धित रहता है जिसके कारण सम्पूर्ण कथावस्तु समन्वित होती है।
- ७ इसकी शैली उत्कृष्ट श्रीर गौरवपूर्ण होती है।
- म, इसमें भ्राद्योपान्त एक ही छन्द का प्रयोग होता है।

महाकाव्य के दो प्रमाणित रूप हैं—(1) Epic of growth (2) Epic of Art अर्थात् (१) संचित महाकाव्य और (२) साहित्यिक महाकाव्य ।

साधारएतया महाकाव्य की कथावस्तु किसी जातिविशेष के वीर पात्र की जीवनगाथा के रूप में प्रस्तुत रहती है। जब किसी काल में किसी किव ने इस परम्परागत कथा को काव्य का रूप दिया तो संचित महाकाव्य का प्रादुर्भाव होता है, जैसे—इलियड ग्रीस का और वियोजत्फ अंग्रेजी साहित्य का संचित महाकाव्य है। साहित्यिक महाकाव्य में संचित महाकाव्य के सभी गुरा होते हैं। इसमें भी परम्परागत और वीरविशेष की गाथा. भाग्य तथा दैवी सम्बन्ध एवं महत्त्वपूर्ण कार्य-व्यापार होता है। शैली भी गौरवपूर्ण होती है और कथा वर्णानात्मक होती है। छन्द भी माद्योपान्त एक ही रहता है। किन्तु कथा-वस्तु के प्रतिपालन में ही मन्तर होता है।

संचित महाकाव्य प्रतिपादन की दृष्टि से स्वच्छन्द, गतिपूर्ण, स्वाभाविक तथा प्राकृत है परन्तु साहित्यिक महाकाव्य अनुकरणात्मक तथा पुरातन होता है। श्रंग्रेजी साहित्यिक महाकाव्य के श्रन्तर्गत मिल्टन लिखित पैराडाइज लास्ट 'Paradise Lost' तथा टेनिसन लिखित श्राडियल्स ग्राफ दि किंग 'Idylls of the king' की गणाना होती है। किन्तु भारतीय समीक्षायद्वित में कोई

- ऐसा ग्रन्तर नही किया गया है। ग्रंग्रेजी साहित्य मे साहित्यिक महाकाव्य के ग्रन्य भेद भी है—
  - १ प्रमाणित महाकाव्य (Authentic Epic)
  - २ ह्पात्मक महाकाच्य (Allegory)
- ३ उपहाम महाकाच्य ( Mock Epic )
   यथार्थ महाकाच्य और स्पात्मक महाकाच्य का एवर कीम्बी की दि इपिक
   ( The Epic ) नामक पुस्तक के आधार पर अन्तर स्पष्ट कर देना

रे. भावश्यक है:-

## यथार्थ महाकाव्यः---

- १ ययार्थ महाकाच्य का कथानक स्पात वृत्त होना चाहिये।
- २ पात्र सजीव एवं ऐतिहासिक होते हैं।
- ३ सजीव पात्रों द्वारा मानव जीवन की समस्यात्रो पर जिचार प्रकट किया जाता है।
- ४ उसका मूल्य सामाजिक एवं श्राध्यात्मिक दोनो प्रकार से होता है।
- ५ समाज का पूर्ण चित्र होता है।
- ६ रूपक यदि होता है तो गीए। रूप मे।

#### रूपात्मक सहाकाव्य.-

- १. इसकी कथानक कल्पित होता है।
- २. पात्र निर्जीव श्रीर प्रायः श्रमूर्त भावों के प्रतीक होते हैं।
- ३. इसमे श्रमूर्त भावो द्वारा श्राघ्यात्मिक जीवन का रहस्य सुलक्षाया जाता है।
- ४. इसका मूल्य केवल प्राघ्यात्मिक होता है और यह प्राच्यात्मिक तथ्य का निर्देशन करता है।
- ५. रूपको का निर्वाह ग्रादि से ग्रन्त तक सर्वत्र होता है।

## भारतीय एवं पाश्चात्य परम्परानुसार महाकाव्य के लक्षणों पर एक तुलनात्मक दृष्टि

भारतीय ग्रीर पारचात्य महाकाव्य के आदशों में विशेष ग्रन्तर नही है। भारतीय पद्धित में कुछ वार्ते ऐमी है जो निश्चित तथा ग्रनिवार्य है ग्रीर जिनमें भारतीय ग्रादर्श निहित हैं। इनका सम्बन्ध महाकाव्य की ग्रात्मा से है जिसमे नायक का उदात्तत्व, रस ग्रीर कथानक का ऐतिहासिक ग्राधार सम्मिलित है। दूसरे वे वातें जिनका महाकाव्य की रचना तथा संगठन से सम्बन्ध होता है। इसमें सर्गों की संख्या, वर्ण्य विषयों की सूची तथा सर्गों का नामकरण सिम्मिलत रहता है। यह किव के अभ्यास, उसकी शिवत एवं निपुणता पर निर्भर है। यद्यपि लक्षणों में प्रतिबन्ध है तथापि अनेकरूपता के दृत्य दृष्टिगोचर होते हैं। यदि किसी काव्य में सात सर्ग हैं तो किसी में अठारह, किसी में वाइस और किसी में चवालीस। इसी प्रकार वर्ण्य विषयों के चयन में तथा सर्गों के नामकरण में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

भारतीय तथा पाश्चात्य आदर्शों में नायक का श्राभिजात्य तथा धीरो-दात्तत्व का प्रतिवन्ध रक्खा गया है। ऐसे नायक में शिवत्व एवम् म्रात्मश्लाधा-रहितत्व के दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही उच्च भावनाओं से युक्त होने के कारण वे रस-प्रस्फुटन में सहायक होते हैं। यद्यपि आजकल कुलीनता पर विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता है तथापि इतिहासप्रसिद्ध नायक के प्रति जनता के हृदयों में यों ही विजेष राग रहता है और यदि वह देश के राजनी-तिक जीवन का प्राण हुआ तो वह राग एक मनोमुखकारी मन्त्र बन जाता है। नायक के साथ यह रागात्मक सम्बन्ध जहाँ रस-परिपाक में शीझता तथा सरलता उत्पन्न कर देता है वहाँ साघारगोकरण या लोकहृदय की साम्य भावना उत्पन्न करने में सहायक होता है। यही कारएा है कि पश्चिमी देशों में भी जहां पर बहुत से बाद प्रचलित है, ग्रादर्भवाद श्रव भी सुरिण्यु, है। वहाँ नायक के व्यक्तित्व की अपेक्षा जातीयता का प्रतिनिधित्व अधिक रहता है क्योंकि वास्तव में महाकाव्य जाति की ही वस्तु होती है। हमारे यहाँ नायक की श्रेण्ठता, इतिहासप्रसिद्धता, युद्ध-यात्राम्रों मादि के वर्णनों द्वारा जातीय गुणों का प्राधान्य मिलता है। महाकाव्य का आकार वृहद् होता है। इसका विषय व्यक्तिगत जीवन से न होकर जाति के जीवन से होता है। शैली वाह्य होती है। इसकी कथावस्तु परम्परागत होती है जिससे जातिविक्षेप पूर्णतया परि-चित रहती है। इसका कार्य ग्रसाधारण रूप से ग्राकर्षक तथा महत्त्वपूर्ण होता है। इसकी सफलता तथा विफलता में भाग्य तथा देवताओं का हाथ रहता है, किन्तू दैव के हस्तक्षेप द्वारा मानवीय गौरव की स्थापना हो जाती है। यद्यपि दैवी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में भारतीय श्रीर पाश्चात्य श्रादर्शो में, विशेषकर यूनानी महाकाच्यों में, ग्रन्तर रहता है क्योंकि उनके यहाँ दैव को कूर (कूर सत्ता रूप में ) प्रदर्शित किया गया है जो कूरता करने में प्रसन्न होतां है; किन्तु हमारे यहाँ कर्मों के अनुसार ही सुख अथवा दुःख प्राप्त होता है। श्रतएव देव की ऋरता का प्रश्न नहीं उठता।

## ग्राधुनिक मान्य श्रादर्श

ग्राजकल के महाकाव्यों में वहुत कुछ मिन्नता दिखाई पढ़ती है। श्रतः हम निम्न ग्रादशों को मान्य समभते है:—

(१) महाकाव्य का शरीर-

- (ग्र) वाह्य स्वहप के श्रन्तगंत सर्गरचना, छन्द, श्रलंनार तथा भाषा ग्रादि हो।
- (व) कथानक के ग्रन्तर्गत वस्तुविस्तार, पात्र (नायक ग्रीर नाथिकाग्रों का चरित्र-चित्ररा) विशेषकर हो ।
- (स) वर्ष्य विषय--प्रकृति, जगत्, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक व्यवस्या (लोकधर्म) का विवरण हो।
- (२) महाकाव्य की आत्मा-
  - (ग्र) रस ग्रीर भाव।
  - (व) आदर्श के पोपक तत्त्व।
    - (क) नायक का चरित्र।
    - (ख) लीकिक श्रीर श्रलीकिक का समन्वय ।
    - (ग) दैवी श्रीर श्रासुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष।

## महाकाव्य का शरीर:--

- (१) महाकाव्य के घरीर के अन्तर्गत सर्गवद्ध रचना का होना स्रावश्यक है, किन्तु सर्गों की संख्या के सम्बन्ध में सब साचार्य एकमत नहीं हैं। कोई तो सर्गों की संख्या निश्चित ही नहीं करता श्रीर कोई कम से कम आठ सर्गों की संख्या का होना श्रावश्यक मानता है। यदि हम इसी श्रादर्श को मानकर महाकाव्यों का विवेचन करें तो रामचिरतमानस का स्थान महाकाव्यों में नहीं हो सकता। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी महाकाव्य में स्थूलकाय सात सोपान ही हों तो वह महाकाव्य नहीं गिना जावेगा। मानस में यद्यपि सात ही सोपान है, तथापि प्रत्येक सोपान में अनेक प्रकरण है। सर्ग का तात्पर्य केवल इतना हो है कि कथा का विभाजन सुविधा से हो जावे। संख्या का निश्चित होना कोई मुख्य बात नहीं है, तथापि महाकाव्य में कम से कम श्राठ सर्ग होने चाहियें श्रीर इस बात पर भी घ्यान रखना चाहिये कि वेन बहुत खेंहें।
  - (२) सर्ग में एक ही छन्द का विधान है जो अन्त में बदल दिया जावे। इसका तात्पर्य केवल यही है कि कथाप्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पावे। अन्त में छन्द का परिवर्तन केवल आगामी सर्ग की कथा की सूचना

के निमित्त ही रखा गया है। फिर भी सर्ग में एक से श्रविक प्रकार के छन्दों का प्रयोग हो सकता है। केवल इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि प्रवाह में शिथिलता न आने पावे।

- (३) काव्य के आदि में नमस्कारात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक अथया आशी-विदारमक मंगलाचरण हो और साथ ही सज्जनों की प्रकांसा और असज्जनों की निन्दा भी। यह नियम सर्वमान्य नहीं है क्योंकि इसके न होने से महा-काव्य के कलेवर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल परिपाटी को स्रक्षुण्ण बनाये रखने में ही शिवत्व समभने वाले इस नियम का पालन कर सकते है।
- (४) महाकाव्य की कथा प्रस्यात होनी चाहिये, काल्पनिक नहीं। इसका कारण केवल यही है कि चरित्रनायक के परिचित होने के कारण उसके प्रति जनता के हृदय में विशेष राग होता है। किन्तु कल्पित कथा होने के कारए। न तो किसी पात्र से परिचय प्राप्त होता है और न इस हेतु उनके प्रति श्रद्धा तथा धनुराग ही उत्पन्न होता है। यद्यपि पाश्चात्य देशो में धनेक वाद प्रचलित है किन्तु उन वादों के पीछे भी एक आदर्श की भावना अन्तिनिहत रहती है। वे लोग उन वादों में सफल न हो सके। अतः कथा का आधार ऐतिहासिक ग्रयवा पौराणिक हो जिससे रस की प्राप्ति ग्रयवा ग्रभिव्यक्ति हो सके । इसके लिये उसमें अनेक प्रकार के वर्णन भी रक्खे जाते हैं जो कम-वद कथा को भ्रयसर वरने में सहायक हों। इस प्रकार महाकाव्य की कथा घटना-त्मक भीर वर्णनात्मक दोनों प्रकार की होनी चाहिये। घटना कथा को बढाती है ग्रीर वर्णन उसमें रोचकता लाते हैं। दोनों का सम्यक् योग होना ग्रावश्यक है। बहुघा देखा जाता है कि कविलोग घटनाग्रों का ग्रतिकर्मण कर वर्णनों का बाहुत्य कर देते हैं जिसके परिगामस्वरूप बहुत छोटी कथा पर ही महा-काव्य का प्रादुर्भाव होने लगता है। कुछ कवि भाव-व्यञ्जना श्रथवा वस्तु-व्यञ्जना पर ही ध्यान देते है जिसके कारण काव्यानुकूल कथा का प्रस्फुटन नहीं हो पाता है। इस प्रकार की प्रसीत रचनायें महाकाव्य कहलाने की प्रधिनारिएगी नहीं वन सकती।
- (५) नाट्य सिन्धयों ना विधान भी महाकाव्य के लिये उचित समभा गया नयों कि नाटकीय पंच सिन्ध्यों से महाकाव्य में रोचकता का समावेश हो जाता है किन्तु ग्राजकल का काव्यकार नाट्य सिन्धयों की उपेक्षा-सी कर देता है श्रीर सिन्धयों की चिन्ता नहीं करता है।
- (६) महाकाव्य के लिये उचित नायक का होना अत्यावश्यक है। मास्त्रीय सक्षण के अनुसार मानवोत्तर व्यक्ति ही नायक हो सकते थे। इस

युग में नायक के लिये न तो सद्वंशोद्भव क्षत्रिय होना चाहिये और न छोई सुर ही; न उसे धीरोदात्त होने की आवश्यकता है और न अन्य किसी आस्त्रीय परिभाषा से सम्पन्न। आजकल नायक के पद के लिये जातीय और न्सामाजिक चेतना को अनुप्राणित करने वाला कोई प्राणी चाहे वह किसी जाति, यंग अथवा लिय का हो, नायक के पद पर आसीन हो सकता है, द्यों कि उसके आदर्शमय प्रेरक तत्त्व ही देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके कारण सामा-जिक चेतना उच्छ्वसित हो उठती है। आज नायक और नायका में मन, वाणी और कर्म केवल यही तीन गुण आवश्यक हैं। वे चाहे कैसे ही क्यों न हों। प्रत्येक सर्ग में उनकी कथा का समावेश होना चाहिये जिससे कया का तारतम्य वना रहे।

- (७) काव्य से रप्टेगार, वीर और ज्ञान्त रस इसके श्रंगी रस हों, धेष रसों की समुचित अवतरणा रहे। रस सम्बन्य में भी आज का महाकाव्यकार अपने को स्वतन्त्र मानता है। कुछ काव्यकार इसकी चिन्ता करते भी है परन्तु अधिक दल इस पक्ष में है कि रस की अपेक्षा समस्या अधिक आवश्यक है और इसी को वे महत्त्व प्रदान करते हैं।
  - ( प्र ) वर्ण्य विषय में प्रकृति, जगत्, पारिवारिक सम्बन्ध श्रीर सामाजिक व्यवस्था का सांगोपांग वर्ण्य होना चाहिये। प्राय: देखा जाता है कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहता है श्रीर यही मानवजीवन का ध्येय है। इसको हम व्यक्तिगत साधना कह सकते हैं। श्राजकल धर्म, श्रयं, काम व मोक्ष की चिन्ता नहीं है, केवल एक फल चाहिये।
    - प्रकृतिजगत् में संध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि तथा मृगया झादि सिम्मिलित है। इनका मानव से क्या सम्बन्ध है तथा उसके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं इन सबका उल्लेख होना बांछनीय है। पारिवारिक जीवन के झेन्तर्गत संयोग, विप्रलम्भ, पुत्रोत्पित झादि झाते हैं। इस हेतु मानव जीवन का परिवार से क्यां सम्बन्ध है, वर्णन करना झावश्यक हो जाता है। रण-यात्रा, मन्त्रणा, यज्ञादि का वर्णन समाज से सम्बन्ध स्थापित करता है। इन सब वर्णनों का तात्पर्य केवल यही है कि महाकाव्य में व्यक्तिगत साधना, प्रकृतिजगत्, पारिवारिक सम्बन्ध और सामाजिक व्यवस्था का मानव से सम्बन्ध स्थापित रहे तथा झापस में समन्वय बना रहे। झाजकल भी प्रकृतिवर्णन और प्रशृंगार-वर्णन होता है किन्तु मुनि और अध्वर आज के लिये वाहर की बात है।
      - ( ६ ) महाकाव्य का नाम कथावस्तु के बाधार पर, कवि के नाम पर अथवा नायक या नायिका के नाम पर होना चाहिये।

## महाकान्य की श्रातमाः—

- (१) किंव को काव्यात्मा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। वण्यं विषयों का वर्णन् के केनल रस-उद्देक के लिये ही हो न कि लक्षण-ग्रन्थ के संकलन के लिये, वयों कि महाकाव्य की सफलता किंव की कल्पना-शिवत एवं सफल चित्र-चित्रण पर निर्भर है। ग्राजवल चित्र-चित्रण करने के लिये कथानक को इतिहाससम्मत ग्रथवा परम्पराप्रसिद्ध मानते हुए भी ''सज्जनाश्रय' पर ग्रापत्ति हैं, ग्रन्थया नूरजहाँ श्रीर दैत्यवंश महाकाव्य न वनते।
- (२) काव्यात्मा के अन्तर्गत रस, भाव आते हैं। लक्ष्यग्रंत्यों में काव्य की आत्मा इसको माना है,। अतएव लक्ष्यग्रंत्यों में एक रस प्रधान और अन्य रस गीए। रूप में रख़ते का उल्लेख किया गया है। इसका कारए। केवल यही है कि रस का अविरल प्रवाह कथा में प्रवाहित रहे और काव्यत्व में किसी प्रकार को शैथिल्य न होने पावे।
- (३) महाकाव्य के लिए लौकिक-ग्रलोकिक का समन्वय, दैवी-ग्रासुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष ग्रादि ग्रादर्श के पोपक तत्त्वों का सम्यक् वर्णन हो। उपर्युक्त तत्त्वों के ग्रतिरिक्त ग्राज के महाकाव्य के कुछ ग्रन्य तत्त्वः—
- (श) उद्देश्य—काव्य की भौति महाकाव्य का उद्देश्य भी वदल गया है। जहाँ काव्य "यशसे अर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेत रक्तये सद्यः परिवृक्तये कान्तासम्मित तथोपदेशयुजे" या वहाँ श्राज काव्य समाज, राजनीति तथा अर्थशास्त्र की विवेचना का क्षेत्र वन गया है। अब कवि की लेखनी "शिवेत रक्तये" का अर्थ समाज की रूढ़ियों का विनाश, वर्तमान अर्थव्यवस्था पर प्रहार अथवा इसी प्रकार की कोई वात समक्तता है। छिपी हुई मिथ्या यशोलाभ-भावना भी आंकती रहती है। आज का महाकाव्यकार भी इससे मुक्त नहीं है। बुद्धिवाद के आवरण में वह इन्हीं का प्रचार करता है। संक्षेप में आज महाकाव्य का एक आवश्यकं अंग यह है कि वह मानव की विशेष समस्या का विशेष विवेचन करता है।
- (व) महाकाव्यों में प्रगीतों का भी प्रयोग होने लगा है। यद्यपि यह प्रगाली महाकाव्यों के लिए मान्य नहीं है, किन्तु पाश्वात्य परम्परा का अनुकरण प्रारम्भ हो गया है जिसमें अनेक प्रवन्ध काव्यों में इसे स्थान दिया गया है 1

श्रतः महाकाव्य वह विषय-प्रधान रुचिर रचना है जिसमें जातीय संस्कृति के किसी महाप्रवाह, सभ्यता के उद्गम, संगम, युगप्रवर्तक संघर्ष, महच्चरित्र के विराट् उत्कर्ष, समाज की उद्वेगजनक स्थिति, आत्मा के किसी उदात्त श्राशय श्रथवा रहस्य का उद्घाटन किया जावे।

## तृतीय ऋध्याय

## संस्कृत साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों की विशेषतायें

## श्रादि महाकाव्य

संस्कृत साहित्य में रामायण श्रीर महाभारत ऐतिहासिक महाकाव्य माने गये हैं।

रामायरा — भारतीय किव रामायरा की श्रादि महाकाव्य श्रीर इसके रचिता वाल्मीिक को श्रादि किव वहते हैं। इस ग्रन्थ में केवल युढ-वर्णंन ही नहीं, प्रत्युत प्रकृति का भी वड़ा ही रमर्गीय वित्र श्रंकित किया गया है। यह की दुम्चिक श्रादशों का एक अपूर्व ग्रन्थ है। ग्रतिय वह भारतीय किवाों को श्रादशें एवं नव-स्फूर्ति प्रदान करता रहा है। शास्त्रीय ग्रन्थों में जो महाकाव्य का लक्षरा वताया गया है वह इसी ग्रन्थ को सम्मुख रखकर निश्चित किया गया है। रामायरा का कथानक ग्रत्यन्त उदात है, श्रतएव उसके पश्चात् के श्रनेक प्रसिद्ध महाकवियों ने ग्रपने महाकाव्य का कथानक इसी ग्रन्थ से लिया है। इस काव्य के नायक श्रीर नायिका श्रादशें है। इस प्रकार के उदात्त नायक श्रीर नायिका संसार के किसी काव्य में नहीं है। इसके श्रयोध्याकारड का वर्णंन सर्वश्रेष्ठ है। इसमें प्रधान श्रलंकार उपमा, रूपक श्रीर उत्श्रेक्षा है। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य श्रलंकार भी हैं। इसकी भाषा न्याञ्जल श्रीर परिष्कृत है। भाषा की सरलता श्रीर भाव की विश्वदता उनकी कविता की विश्वदायों हैं।

#### महाभारत-

भारतवर्ष में महाभारत प्राचीन इतिहास का एक प्रधान ग्रन्थ माना गया है किन्तु श्रंग्रेजी माप से उसे भी महाकान्य कहते हैं। इसका महत्त्व रामा-येगा से किसी प्रकार कम नहीं हैं। श्राजकल यह श्राचारिवपयक उपदेशों का विश्वकोप हैं। यह मनुष्य को धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोक्ष इन चारों पदार्थों की उपलब्धि कराता है। इसके विषय में कहा जाता है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जो महाभारत में न हों।

 <sup>&</sup>quot;यदिद्वास्ति तदन्यत्र यन्नेद्वास्ति न तत्ववचित्" (महाभारत)

इसका ऐतिहासिक अंश महायुद्ध तथा कौरव-पाग्डवों की विस्तृत कथा का वर्गन करता है तथा तत्कालीन सामाजिक एवं राजनैतिक विचारों को अवगत कराता है। इससे केवल आचार और शान्ति विषयक वातें ही नहीं विल्क रग्ग-विद्या की बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं। यह ग्रन्थ यद्यपि सौति ने शौनक को सुनाया था तो भी महर्षि व्यास द्वारा रिचत माना जाता है। कई अंग्रेज समालोचक व्यास को एक व्यक्ति नहीं मानते हैं। ये ही वेदव्यास प्रागों के भी रचियता माने गये है।

ग्रनुमान है कि ज्यास ने इसे पर्वो ग्रीर ग्रध्यायों में विभक्त किया था।
'वैशम्पायन ने भी उसी कम को स्थिर रक्खा। उनके ग्रन्थ में प्राय: सौ पर्व थे।
सौति ने उनको ग्रठारह पर्वो में भावद्ध कर दिया। इसमें उपाल्यानों की
संख्या वहुत ग्रधिक है। कुछ उपाल्यान ऐसे भी हैं जो दोनों महाकाव्यों में
पाये जाते हैं। वनपर्व में पाण्डवों को धैर्य वँधाने के लिए वहुत-सी कथायें
'कही गई है। मुख्य-मुख्य उपाल्यान थे हैं—रामोपाल्यान, नलोपाल्यान, सावित्रीसत्यवान कथा, गंगावतरंगा, मत्स्योपाल्यान, उशीनर की कथा तथा शिवि की
कथा ग्रादि। इसमें समग्र इलोकों की संख्या मोटे ख्य में एक लाख है।

#### महाकाव्य

वस्तुतः रामायण ही महाकान्य है। यह उस कान्यधारा का उद्गम है जो कालिदास, ग्रव्वघोप, भारिव आदि विभिन्न स्त्रोतों में विभवत होकर संस्कृत कान्यकानन को चिरकाल तक सींचतो रही है। उन प्रमुख महाकान्यों में ग्रह्वघोपकृत सौन्दरनन्द भी एक महाकान्य है।

सीन्दरनन्द—इसमें श्रठारह सर्ग हैं। इसमें नन्द श्रीर उसकी पत्नी ने बुद्ध के उपदेश से सांसारिक सुखों को त्यागकर बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ग्रहण कर ली उसका विशद वर्णन सरल भाषा में किया गया है। इसमें भावों की कोमलता तथा वर्णन की सजीवता स्पष्ट है।

रघुवंश तथा कुमारसम्भव कालिदासविरचित महाकाव्य है।

कुमारसम्भव — कुमारसम्भव में पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर की पौरािएक कथा का वर्णन है। इस काव्य में सत्रह सर्ग है। अनेक विद्वानों का मत है कि कुमारसम्भव के ग्रारम्भ के ग्राठ सर्ग ही कालि-दास द्वारा रचित हैं। शेप नौ सर्ग किसी अन्य कि द्वारा रचित मिलाये गये है। इसमें सुन्दर भावव्यञ्जना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्राञ्जल पदिवन्यास के दर्शन होते हैं। कालिदास की सभी कृतियाँ प्रायः श्रुगार-रस-प्रधान हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह वासना-जन्य प्रेम के पक्षपाती थे।

ऐसे प्रेम में दुःख श्रीर क्लेश ही प्राप्त होता है। कामवासनाग्रो को विना जलाये सच्चे प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। विना तपस्या के स्नेह कभी स्थायित्व नहीं ग्रहण कर सकता। यही सच्चे प्रेम की श्रमर वेलि जुमार-सम्भव की श्रक्षय देन है।

रघुवेश-संस्कृत साहित्य मे ग्युवश एक उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। यह महाकान्य उन्नीस सर्गों का है। इसमें दिलीप से लेकर अग्नियस तक सूर्यवरीय राजाग्रो का यशोगान किया गया है। प्रथम नौ जगीं में राम के चार पूर्वजो दिलीप, रघु, ग्रज तथा दगरध का वर्णन है। दस से पन्द्रह तक रामचरित तथा प्रत्तिम चार सर्गों मे राम के वशजो का वर्णन है। इसमे विव की परिषय और प्रौढ प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है। प्राय. सभी रसो का परिपाक रघुवश में हुआ है। ग्रलकारों का प्रयोग भी भावों को अधिक रम्य बनाने के लिए हुआ है। भाषा सरल तथा सुबोध है। भ्रवने समस्त ग्रन्यों में रसन्यञ्जना तथा नैदर्भी रीति का उचित समन्वय करना उनकी सवातिशायिनी प्रतिभा के परिचायक है। उनकी लोकप्रियता का कारण है उनकी प्रसादपूर्ण शैली। इसके साथ ही कालिदास का प्रकृति-पर्यवेक्षण एव उसका चित्रण उच्च कोटि का है। वर्ड सवर्थ के समान उनका भी प्रकृति के साथ तादातम्य हे। वे जड पर्वतों ग्रीर निदयो तक को ग्रपनी वात सूना सकते हैं। उनके वृक्षो, पौधा. पिक्षयों में भी मानवहृदय के भाव (हर्ष, शोक, घ्यान स्रोर चिन्ता) है। उनके इस विशिष्ट गुरा का स्रतिक्रमण तो क्या, कोई समता भी नहीं कर सकता।

## कालिदास के पश्चात् के महाकाव्य

कालिदास के परचात् के महाकाव्यों के कथानक प्रायः रामायण् प्रथवा महाभारत से लिये गये हैं। इन महाकाव्यों की भाषा में क्लिब्टता बढ़ती गई है ग्रीर प्रगारिवययक रचना की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। सरसता ग्रीर स्वाभाविकता की कभी तथा उसके स्थान पर ग्रलंकार, रुलेपयोजना एव शब्दिवन्यास-चातुर्यं का प्रदर्शन करना तथा व्याकरण् ग्रादि शास्त्रों के नियमों के पालन में भ्रपनी निपुणता सिद्ध करना ही उनका मुख्य ध्येय वन गया। इन काव्यों के रचिता प्रायः राज्याश्रित थे। ग्रतः इनके काव्यों में राजकीय जीवन की विलासिता तथा कृत्रिमता की स्पष्ट छाप देख पड़ती है। भावप्रदर्शन का स्थान चैदम्ब्यप्रदर्शन ने ले लिया तथा कल्पना ने रस की पादाकान्त कर दिया। इसके साथ ही काम-शास्त्र ग्रीर ग्रलकार-शास्त्र का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। नायक-नायिका के ग्राहार-विहार, हाव-भाव, कटाक्ष, भू-विलास ग्रादि समस्त शृंगारिक विषय कि कि किये कामसूत्र से प्रस्तुत थे। ग्रलंकार-शास्त्र के नियमों से बद्ध किवता का प्रादुर्भाव हुप्रा किन्तु काव्य के प्रमुख प्रयोजन रस की ग्रिभिव्यक्ति से पृथक् हो गये। कुछ काव्य इसके ग्रिपवाद भी हैं। उनमें रस का पूर्ण परिपाक भी हुग्रा है, किन्तु ग्रन्य काव्यों में सूक्तियाँ ग्रिधिक हैं ग्रीर काव्य कम।

क्रिरातार्जुनीय—भारिव द्वारा विरचित महाकाव्यों की वृहत्त्रयी (किरात, माय, नैपय) में इसका प्रमुख स्थान है। समस्त संस्कृत साहित्य में इसके समान दूसरा ऐसा स्रोजपूर्ण तथा उग्र काव्य नहीं मिलता। इसमें ग्रठारह सर्ग हैं। इसका विषय महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इन्द्रकील पर्वत पर तपस्या करते समय ग्रर्जुन के साथ किरातवेपधारी शिवजी का युद्धवर्णन इसमें किया गया है। इसमें प्रधान रस वीर है जिसकी ग्रीमच्यित करने में कि को ग्रदितीय सफलता मिली है। श्रृंगार भीर ग्रन्य रस गीग रूप से विग्तत है। कालिदास तथा ग्रव्यधोष के काव्यों के पश्चात् यह काव्य ग्रादरगीय स्थान पाने के सर्वया योग्य है। इसके ग्रथंगांभीय के साथ रचिर एवं परिष्कृत पदावली का प्रयोग मिग्-कांचन-संयोग का ग्रादर्श उपस्थित करता है।

मिट्टिकाच्य (रावण-वध)—इसमें वाइस सर्ग हैं। इसमें रामायण की कथा सरल रूप से विणित है। इसके साथ ही व्याकरण के नियमों के उदा-हरण भी प्रस्तुत हैं। इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रावत्य है किन्तु इससे रोचकता और काव्योचित मधुरता का श्रभाव नहीं हुआ है। इसकी गणना शास्त्रीय काव्यों में होती है।

शिशुपाल-वध—इस महाकाव्य के रचयिता माघ है। माघ की गएाना वृहत्त्रयी में होती है। माघ के काव्य में २० सर्ग है। इसमें युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर कृष्ण के हाथों शिशुपाल के मारे जाने का वर्णन है। भारतीय ग्रालोचकों ने उसके काव्य में कालिदास की उपमा, भारिव का ग्रर्थगौरव तथा दण्डी का पदलालित्य इन तीनों गुर्शों का एकत्र सन्निवेश वतलाया है, किन्तु यह प्रशस्ति ग्रत्युक्तिपूर्ण है। पहिले तो माघ में मौलिकता की ही कमी है। उसके काव्य का ग्रादर्श किरातार्जुनीय है। भाव ग्रौर भाषा में भारिव की छाया स्पष्ट देख पढती है। दूसरे, उनकी कविता में प्रतिभा की ग्रयेक्षा पाण्डित्य का प्राधान्य है। उनकी शैली प्रयासपूर्ण है, किन्तु उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार है।

नेपधीय चिरत — महाकाव्य की परम्परा में भ्रतिम महाकाव्य नैपधीय चिरत है। इसके रचियता श्रीहर्ष है जो महाराज जयचन्द के श्राश्रम में रहते थे। इस काव्य में बाइस सर्ग है। इसमें नल-दमयन्ती के प्रेम श्रीर विवाह की कथा बड़ी उत्तम रीति से विणित है। उनकी कविता संस्कृत साहित्य में ग्रनुपम वन्तु है। जब्दों के सुन्दर विन्यास में, भावों के समुचित निर्वाह में, कल्पना की ऊँची उड़ान में तथा प्रकृति के सजीव चित्रण में यह महाकाव्य जगत् में अपना जोड़ नहीं रखता। संस्कृत साहित्य में जनवाद प्रचलित है कि "उदिते नैषिधे कान्ये यह माधः वच च भारिवः"।

### पारचात्य महाकाव्य

पाश्चात्य महाकाव्यों मे इलियड और स्रोडिसी का नाम सर्वप्रयम स्राता है। ये होमर द्वारा रचित माने जाते है।

इिलयड — इिलयड में ट्राय के परिवेष्ठन की कथा का वर्णन' है। गीक राजकुमार की पत्नी हेलेन (Helen) का ट्राय के सम्राट् प्रेयम (Pream) के पुत्र पेरिस (Paris) ने अपहरण किया और अपने नगर को ले आया। इस अनुचित व्यवहार के कारण समस्त ग्रीक एकत्र हुये और ट्राय को नष्ट करके मेनेलाज (Menelaus) की पत्नी हेलेन को पुनः प्राप्त कर लिया।

इलियड की कथावस्तु में मुत्य कथा अगमेम्नन (Agamemnon)
श्रीर श्रीचलेज (Achilles) का आपसी द्वन्द है जिसकी कमशः वृद्धि हुई है। इसके पश्चात् ग्रीक श्रीर ट्राय के लोगों-का युद्ध है। इस युद्ध में श्रीचलेज का श्रीमन्न मित्र पैट्रोक्लज (Patroclus) मारा गया श्रीर उसका
वदला हेक्टर (Hector) को मारकर लिया गया। इसके पश्चात् पेरिस
(Paris) ने श्रीचलेज (Achilles) को मार डाला। तदुपरान्त श्रीडिसम
की वृद्धिमत्ता द्वारा ग्रीक निवासियों ने ट्राय पर विजय प्राप्त की श्रीर श्रपहरएए की हुई ट्रेलेन को पुनः प्राप्त कर घर लोटे।

श्रीडिसी—श्रोडिसी (Odyssey) मे श्रोडीसस की कथाश्रो का वर्शन है। जब श्रीक लोग द्राय को विजय करके अपने नगरों को लौटे उस समय श्रोडीसस (जो दस वर्ष द्राय के परिवेट्ठन तक वहीं रहा उसके पश्चात्) लौटते समय दस वर्ष श्रीर भटकता रहा। इस अन्तर्कालीन समय में उसके साह-सिक कार्यों एवं गृह के परिवर्तनों का निश्चद वर्णन है।

<sup>(1)</sup> World Literature, Pages 124-30 and 134-47,

श्रोडिसी की कथावस्तु में मुख्य कहानी श्रोटीसस ग्रीर उसके श्रमण की कथा है। उसके साहसिक कार्यों में नौ अन्तर्कथायों सम्मिलित है। प्रथम में देवताश्रों की विचारसभा, द्वितीय में श्रोडीसस की श्रनुपस्थित में उसके गृह की दशा, तृतीय में टेलीमेकस के पिता की खोज का वर्णन, चतुर्थ में किलिप्सो द्वीप का वर्णन श्रीर वीरों की कहानियाँ है। इसी के अन्तंगत नौ श्रद्भुत घटनायों का भी समावेश है। पट्ट में यूमियस (Eumaeus) की कुटी का वर्णन, सप्तम में श्रोडीसस भ्रमण करते हुए एक भिक्षुक के रूप में, श्रष्टम में श्रापदायें श्रीर उन पर विजय तथा नवम में कथाश्रों का उपसंहार है।

ट्राय का युद्ध श्रति प्राचीन है। उसकी विजय के पश्चात् जब श्रीडी-सस गृह को लीटता है तो मार्ग में उसका जहाज नष्ट होता है श्रीर वह प्रतिकृल परिस्थितियों में पड़कर पृथ्वी के दूसरे छोर तक पहुँचता है, विन्तु उसकी दृढ़ता श्रीर चातुर्यां उसे घर लौटा लाती है। इस महाकाच्य के पूर्वार्ध में "गीड पोसीडन" (God Poscidon) का ग्राधिपत्य है ग्रीर उत्तरार्ध में "ग्रथीन की देवी" (Goddess Athene) का ग्राधिपत्य है। पूर्वार्घ में पोसीडन ने इत्नी शत्रुता प्रदर्शित की कि उसने ग्रीडीसस के जलयान को उलट दिया जिससे कि वे वहाँ से लौट न सके। प्रमुख कथा में उसकी गृहकथा भी म्राती है जिसमें नायक के गाईस्थ्य जीवन पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। उसमें छः व्यक्ति तो उसके शुभिचन्तक एवं स्राज्ञाकारी वने रहे जिसमें उसकी पत्नी पेनेलोप (penelope), पुत्र, दाई, सुम्ररों की रक्षा करने वाला ग्रीर गाय-वैलों का रक्षक सम्मिलित है, ग्रीर तीन व्यक्ति उसके अगुभिचन्तक एवं शत्रु सिद्ध हुये। एक तो गडरिया मेलेन्यो (melantho), -दूसरे कुमारियाँ एवं नौकरानियाँ तथा उनके चाहने वाले व्यक्ति । मोडिसी की गौरा कथान्रों में मोडीसस के एतिहासिक कार्य है, जिनमें भिक्षक ऐजे इस ,(Ajax), काठ का घोड़ा, सुग्रर के घाव का चिन्ह, उसका धनुप एवं उसके नैवाहिक विस्तर म्रादि की कथामों का वर्णन है। इसके साथ ही तीन समा-:नान्तर कथायें भी सम्मिलित हैं।

<sup>ं</sup> इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रोडिसी का कथानक इलियड की कथाओं पर आश्रित है। इलियड महाकाव्य की ही विचारधारा ने पाश्चात्य महाकाव्यों को भ्रनुप्राणित किया है। हम कह सकते है कि इलियड के कारण श्रीडिसी का ग्रस्तित्व है और उसी के भ्राधार पर रोमवासी कवि वर्णिल द्वारा

इनियड (Aeneid) की रचना हुई। उसके पश्चात् श्रन्य महाकाव्यों का निर्माण उन्हीं के श्राधार पर हुशा।

प्रामाशिक महाकाव्य (Authentic Epic) में वियोजल्फ (Beowulf) का नाम लिया जाता है।

वियोजल्फ---यचिष यह उत्तम महाकाव्य नहीं है श्रीर न इसमें उत्तम काव्य के दर्शन होते हैं. किन्तु ऐतिहासिक स्वरूप संरक्षित है। इसमें प्राचीन काल के श्रन्थयुग के कुछ घुँघले ऐतिहासिक चित्र मिलते हैं। इसमें जातीय जीवन की प्रारम्भिक शक्ति निहित है। इसमें वही जीवन है जिसका होमर ने इलियड में वर्णन किया है। यद्यिष इन दोनों के समय में पर्याप्त श्रन्तर है, िकर भी दोनों में श्रीधक समानता है।

## भारतीय महाकाव्य श्रीर प्राचीन पाश्चात्य महाकाव्य— एक तुलनात्मक दृष्टि

## श्रादशों में साम्य श्रीर श्रन्तर

भारतीयों का म्रादि महाकाव्य रामायण है ग्रीर पाश्चात्य महाकाव्यों में होमर द्वारा रिवत इतियह ग्रीर म्रोडिसी हैं। यद्यपि रामायण प्रादि महाकाव्य है ग्रीर म्रोडिसी उसके पश्चात् की रचना है, फिर भी कुछ वातों की समानता इन काव्यों में प्रवश्य है।

### समानतायः-

- (१) रामायए। का प्रचार गाकर हुमा। इडियड ग्रीर ग्रीडिसी का भी प्रचार गाकर हुमा।
- (२) रामायण में सीता जी का अपहरण रावण द्वारा हुआ और रामचन्द्र जी ने दक्षिणवासियों की सहायता से रावण को नष्ट कर सीता जी को बन्धनमुक्त किया। इलियड में मेनेलाज की पत्नी हेलेन का अपहरण ट्राय राजकुमार पेरिस द्वारा किया गया और समस्त ग्रीक राजकुमारों ने ट्राय पर आक्रमण करके हेलेन को पुनः प्राप्त किया। कहा जाता है कि संसार की परम सुन्दरियों में उसका प्रथम स्थाम था। यही वात सीता जी के लिये भी कही जाती है।
  - (३) रामायण और महाभारत में स्वयम्बर द्वारा विवाह सम्पन्न होता है, धनुष का प्रदर्शन दोनों में होता है। ग्रोडिसी में भी धनुष के झुकाये

जाने की एक शर्व थी, जिसके द्वारा पेनीलोप (penelope) प्राप्त की जा सकती थी।

- (४) रामायण श्रीर महाभारत के नायकों का बनवास होता है श्रीर सीता श्रीर द्रीपदी का श्रपहरण भी होता है। इलियड श्रीर ग्रीडिसी में भी लगभग इसी प्रकार की घटनाओं का समावेश होता है। हम देखते हैं कि इलियड में जब सम्राट् मेनेलाज (menelaus) श्रपने निकट के द्वीप में कार्यवश गया था तब उसकी पत्नी हैलेन का श्रपहरण किया गया श्रीर इसी प्रकार जब श्रोडीसस श्रपने गृह में नहीं था तो पेनीलोप के चाहने वालों ने उस पर श्रपना श्राधिपत्य करना चाहा।
- (५) रामायए। श्रीर महाभारत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इन्द्र जैसे देवता कुटुम्बीजन बन जाते हैं। वे स्वर्ग में रहते हैं, सुन्दर भवनों के स्वामी हैं श्रीर मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। वे इन लोगों को समय पर सहायता भी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से इलियड में भी मिनरवा (minerva) (बुद्धि की देवी), जूनो (juno) (श्रान्त की श्रीघष्ठात्री) श्रीर वेनस (venus) (श्रेम की देवी) थीं, जिन्होंने किसी न किसी श्रीर सहायता प्रदान की।
- (६) रामायरा और महाभारत के पात्रों की मृत्यु होने पर वे चिता पर रखकर भस्म कर दिये जाते हैं। यही किया होमर के नायक की मृत्यु पर होती है। किन्तु अन्त में उसकी अस्थि एवं भस्म पर स्मारकचिह्न बना दिया जाता है।
- (७) रामायण भ्रीर महाभारत में युद्ध के श्रवसर पर धनुप-वाणों का प्रयोग होता है। वही होमर में दृष्टिगोचर होता है।
- ( द ) ग्रयोध्या का प्रासाद, वैभव, लंका का निर्माण एवं युघिष्ठिर के मयदानव द्वारा विरिचित प्रासाद में सुन्दर कलाओं का समावेश मिलता है। होमर में भी प्रेयम का प्रासाद पत्थरों से निमित था। ग्रीडिसी में मेनेलाज का समस्त प्रासाद कांसा, सोना, चांदो, श्रम्वर तथा हाथी दांत की चमक से प्रतिफलित था। यही नहीं, प्रासाद के फाटक पर सोने और चांदी के भयंकर कुत्ते स्थापित थे जिनको हेफेस्टस (Hephaestus) ने चतुरतापूर्वक बनाया था।

<sup>1.</sup> Butcher and Lang odyssey books IV and VII

### विपमतायः--

इन उपर्युक्त समानताग्रों के होते हुये भी उनमें विशेषतायें भी ग्रधिक है, जो निम्नलिखित है—

- (१) दोनों महाकाच्यों के कलेवर में भिन्नता है। इंडियड और श्रोडिसी दोनों मिलाकर रामायण के अर्द्ध माग के श्राकार के होंगे, किन्तु महाभारत तो दोनों का सातगुना होगा।
- (२) रामायण ग्रादर्श की दृष्टि से धर्म का प्रतिपादन करती है। उसमें भावुकता, सरसता एवं संयम का साम्राज्य है। रामायण श्रीर महाभारत में वीरत्व का ग्रादर्श मनुष्यता का उन्नायक है। दोनों में ग्रनीति का दमन, नीति का उन्नयन एवं वर्वरता का विरोध स्पष्ट परिलक्षित होता है, किन्तु इलियह श्रीर ग्रोडिसी में दर्प, उग्रता श्रीर श्रूरता के दर्शन होते हैं। वर्वरता तो पराकाष्ठा पर पहुँच गई है क्योंकि हम देखते है कि हेक्टर के स्वर्गस्थ होने के परचात् उसका शव रथ में वांधकर धरीटा जाता है।
  - (३) रामायण की प्रजा राजकायं में अधिक सहयोग देती है, अन्याय का विरोध करने में नहीं हिचकती। सीता जी को तपस्त्रिनी वस्त्र दिये जाने पर प्रजा चिल्ला उठती है "धिक् त्यां दशरथम्", किन्तु इलियड और श्रोडिसी में प्रजा के सहयोग का अभाव है।
    - (४) वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी दोनों संस्कृतियों में भेद है। इलियड की नायिका हेलेन अपने पित के गृह से पेरिस के साथ भाग जाती है श्रीर फिर पेरिस को त्याग देने श्रीर उसके नगर को नष्ट करने में भी सहायक होती है। उसके प्रतिकृत सीता स्वप्न में भी रावण को वरण करने की बात को नहीं सोचती है। यद्यपि सीता राक्षसिनियों द्वारा घिरी हुई अशोकचाटिका में विन्दिनी है, फिर भी रावण के प्रणय का निर्भयता से तिरस्कार करती है।
      - (प्र) नैतिक नियमों में भी पर्याप्त समानता है। सीता बलात् अपहृत की जाती है, किन्तु हनुमान द्वारा राम के पास इसलिये नहीं जाना चाहती क्योंकि परपुष्त्य के स्पर्श का भय है। सीता को अपनी गुद्धता प्रकट करने के लिये अग्नि-परीक्षा देनी होती है, किन्तु हेलेन का अपहरण क्यों कहा जाये। वह तो स्वेच्छा से ही पेरिस के साथ गई थी और लौटने पर भी उसे अपनी शुद्धता प्रकट करने की कोई आवस्यकता नहीं थी।

- (६) हमारे यहाँ देवता श्रों से युद्ध नहीं है वरन् राक्षसों से है। देवता राम के सहायक होते हैं क्योंकि राम स्वयं देवता श्रों के लिये ही राक्षसों का नाश करते हैं। इलियड और श्रोडिसी में यह भावना नहीं है। श्रोडिसी में हम देखते हैं कि जब श्रोडीसस गृह को लौटना चाहता है तो 'पोसीडन' ने उसके साथ कितनी शत्रुता प्रदिशत की, यहाँ तक कि उसके जलयान को ही उलट दिया कि जिससे वह अपने घर न
- (७) इलियड श्रौर श्रोडिसी में विश्वत सभ्यता श्रशान्तिमय एवम् श्रव्य-वस्थित है, किन्तु रामायश की सभ्यता श्रधिक शिष्ट एवं सुसंस्कृत है।
- (म) पाश्चात्य विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं किन्तु भारतीय दृष्टिकोगा इसके विपरीत है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा किलयुग का
  त्रम मनुष्य की उत्तरोत्तर हासोन्मुखी प्रकृति का परिचायक है।
  रामायण सतयुग की भांकी दिखाता है तो इितयड और श्रोडिसी
  संहारकारी युद्ध और संघर्ष की कहानी कहते हैं। पाश्चात्य मनोवृत्ति में संघर्ष श्रीधक है क्योंकि वहाँ पर तो भौतिकवाद ने
  द्वन्द्व फैला रक्खा है, जो हटाये नहीं हटता। दिव्य भावना के दर्शन
  तो वहाँ दुर्लभ ही है। हमारे यहाँ यदि संघर्ष है भी, तो दानवों के
  साथ है। सज्जनों श्रथवा देवताश्रों के साथ नहीं।

## हिन्दी जगत् में महाकाव्यों की परम्परा

हिन्दी साहित्य का इतिहास चार युगों में विभक्त किया गया है:-

- (१) झादि युग [ वीरगाथा अथवा चारण युग ] सम्बत् १०५० से १३७५ तक।
- (२) पूर्व मध्य युग [भितत युग] जिसमें निर्मुण श्रीर सगुण दोनों ही सिमलित है। सम्वत् १३७६ से सं० १७०० तक।
- (३) उत्तर मध्य युग (रीति युग) जिसका समय १७०० से सं० १६०० तक है।
- (४) श्राधुनिक युग तीन श्रेिलियों में विभक्त किया जा सकता है:—
   (ग्र) भारतेन्द्र काल,
  - (व) द्विवेदी काल,
  - (स) स्वातंत्र्य काल (प्रसुमन काल) जिसमें छन्द के वन्धन टूट गये और नवीनतम मार्ग का अनुसरण किया गया ।

## म्रादि युग में भारत की दशा एवं उसक प्रबन्ध-काव्य-रचना पर प्रभाव

प्रारम्भ में भारतीयों का विस्तृत साम्राज्य था। शनैः शनैः वह अगिएत राज्यों में विभाजित हो गया। विदेशियों के श्राक्रमण होने लगे थे। इस समय पौराणिक देवी-देवताग्रों का विशेष प्रचार हो चला था। श्रीव ग्रीर वैष्णव दोनों धमों का प्रावत्य था। सामाजिक दशा में भी परिवर्तन हो चला था। "उपजातियाँ भी वनने लगी थीं। पहले शूद्र वर्ग भी श्रस्पृत्य नहीं धा परन्तु धीरे धीरे वहुत से काम तुच्छ ग्रीर होन समझे जाने लगे।"। रक्षक-वर्ग, विशेषकर क्षत्रियों की, प्रतिष्ठा वढ़ गई थी वयों कि वे युद्ध में प्रमुख भाग लेते थे। मुसलमानों के प्रवेश से विद्धेष भावना का उदय हो रहा था। श्रभी संस्कृत, प्राकृत एवं श्रपभंश भाषायें साहित्य के लिये प्रयुक्त हो रही थीं किन्तु श्रव श्रपभंश से मिलता हुआ स्वरूप प्रयोग में श्राने लगा था तथा उसका प्रचार (हिन्दी स्वरूप) हो रहा था।

इस समय मौलिक रचनाओं का ग्रभाव था। कवि लोग राजाश्रित थे जो ग्रधिकांशतः चारण थे। इनका दृष्टिकोण संकुचित एवं सीमित था। ये लोग ग्रपने ग्राश्रयदाताओं के गुणों का गान करते थे। राजा लोग ग्रापस में लड़ा करते थे। ये पारस्परिक युद्ध विलासिता के कारण किसी कुमारी को हस्तगत करने के लिए श्रथवा कुलाभिमान के कारण होते थे। देशरक्षा की भावना विनष्ट हो चुकी थी।

महाकाव्यों का निर्माण संघर्षकाल में हुआ करता है। यह समय भी संघर्ष का था। क्या राजनीति, क्या समाजनीति, क्या धर्मनीति प्रत्येक दिशा में संघर्ष कल रहा था। अतएव यह प्रवन्ध काव्यों के निर्माण के लिये उचित अवसर या क्योंकि उनके विषय और उपादान—युद्ध और प्रेम—अनायास ही प्राप्त थे। दूसरे, चारण लोगों को युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव था क्योंकि वे स्वयं युद्धक्षेत्र में सम्मिलित होते थे और अपने प्रवन्ध काव्यों में उसका वर्णन करने में सफल होते थे। उन प्रवन्ध काव्यों में चन्दवरदायीकृत पृथ्वीराज-रासो का प्रमुख स्थान है।

पृथ्वीराजरासो—यद्यपि पृथ्वीराजरासो की प्रामाणिकता के सम्वत्ध में विद्वानों में घोर मतभेद हैं, तथापि उसको हिन्दी साहित्य के प्रथम महाकाव्य होने का श्रेय दिया जाता है। यह चन्दकृत ढाई हजार पृष्ठों का विशालकाय

१. हिन्दी साहित्य-एक अध्ययन, पृष्ठ (१३)।

ग्रन्थ है जिसमें उनहत्तर समय (सर्ग या श्रध्याय) है। इसमें पृथ्वीराज की गाथा विणित है। इसमें केषल युद्धवर्णन ही नहीं है विलिक शृङ्कार का भी उत्तम वर्णन हुआ है। देवताओं की स्तुति श्रीर भिक्त-मुक्ति का वर्णन इसका सांस्कृतिक पक्ष है। इसमें आबू के यज्ञ कुण्ड से चार क्षत्रियकुलों की उत्पत्ति सथा श्रन्य छत्तीस वंशों की कथायें एवं पृथ्वीराज चौहान के श्रजमेर तथा राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है।

इसकी भाषा श्रस्त-अयस्त है। इसमें व्याकरण श्रादि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों श्रीर कुछ छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है पर त्रोटक श्रादि छोटे छोटे छन्दों में श्रनुस्वारान्त शब्दों की भरमार है। कहीं नहीं पर तो भाषा श्राधुनिक ढांचे पर दिखलाई देती है श्रीर कहीं पर भाषा श्रपने श्रसली प्राचीन रूप में मिलती है। भाषा की प्राचीनता श्रीर नवीनता के द्योतक उद्धरण दिये जाते हैं जिससे भाषा का कुछ श्राभास मिल सके। श्राचीनता के द्योतक:—

उदि चल्यो श्रप्प कासी सभग्ग। श्रायो सुगंग तट कज्ज जग्ग।। छपी सेन सुरतान मुद्दि छुद्दिय चावदिसि। मनु कपाट उद्दर्यो, कहु फुट्टिय दिसि विद्सि॥

इसमें कज्ज, जग्ग, छुट्टिय श्रीर फुटिट्टय प्राचीनता के धोतक हैं। नवीनता के धोतक:—

पुरत सकल विलास रस सरस पुत्र फलदान, श्रन्त होय सहगामिनी नेह नारि को मान। समदर्शी ते निकटे हैं भगति मुकति भरपुर, विषम दरस वा नरन ते सदा सर्वदा दूर।

चन्द ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण है—"पटभाषा कुरानंच पुरानंच कथितं मया"। स्वर्गीय डाक्टर श्याम-सुन्दर दास ने इसे पिंगल कहा है।

इसकी भाषा के कई स्तर होने के कारण विद्वानों का मत है कि मूल ग्रन्थ छोटा रहा होगा क्योंकि चन्द ने तो इसे पूरा नहीं किया था। इसका भार उसके पुत्र जल्हन पर था जिसने कालान्तर में वृहद् रूप धारण कर लिया। पृथ्वीराजरासो को ऐतिहासिकता के विवाद से पृथक् रखकर यदि विचार किया जावे तो उसमें तत्कालीन भावनामों मौर जातीय आदशों का मच्छा परिचय मिलता है। इम महाकाव्य का मूल भाग अपभ्रंश की निकट की भाषा में लिखा गया था। इसमें रसपरिपाक और विचारों की उदात्तता एवं वर्णनों की विशदता और सुन्दरता पर्याप्त है। यद्यपि खुमानरासो और वीसलदेवरासो दो भीर प्रवन्ध काव्य है किन्तु उनमें साहित्यिक मूल्य वहुत ही कम है शीर उनकी भाषा अत्यन्त अस्त-व्यस्त है।

भिक्तयुग मे प्रेमाश्रयी शाखा में सबसे प्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा पदमावत एक उत्तम महाकाव्य प्राप्त हुआ।

पदमावत—यह एक प्रेम-ग्राह्यान है। यद्यपि इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक है किन्तु लोककथाग्रों का ग्रधिक सिम्मिश्रण है। पूर्वाद्धं तो बिल्कुल ही किल्पत है जिसमें हीरामन तोते द्वारा पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर रत्नसेन का सिहल जाना एवम् उसको प्राप्त करके घर लाना विणत है। उत्तराद्धं में ऐतिहासिकता है किन्तु कवि-कल्पना का भी ग्राधिक है। इस काव्य की रचना पर हिन्दू ग्रीर मुसलमान दोनों साहित्यधाराग्रों का प्रभाव पड़ा है। काव्य का विषय प्रेम है। उसकी रचना मसनवी ढंग पर हुई है। प्रारम्भ में ईश्वरस्तुति मुहम्मदस्तुति, सुल्तानस्तुति तथा भ्रात्म-परिचय है। तत्पश्चात् कथाभाग है। इसकी शैली दोहा-चौपाइयों की है। इसमें श्रधीलियों का प्रयोग हुम्र है। सात प्रधीलियों के पश्चात् दोहा लिखा है। इसको महाकाव्य के ढंग प लिखने का प्रयास किया गया है जिसमें प्रकृतिवर्णन, युद्ध, विवाहवर्ण ग्रादि का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें रूपक के द्वारा श्राध्यात्मिक प्रेमपक्ष वं व्यञ्जना है। इसमें ग्राधिकारिक ग्रीर प्रासंगिक दोनों ही प्रकार की कथा वड़े सुन्दर ढंग से गुम्फित है:—

इस काव्य में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुन्दर परिपाक हुमा किन्तु नागनती का विरहनर्णन वड़ा ही मार्मिक है। उसमें कर्त्वना की कैं उड़ान है एवं कहीं-कहीं पर ऊहात्मक वर्णन भी मिलता है। नागमती अप पित से मिलने के लिये कैसी उर्तम इच्छा प्रकट करती है—

यह तन जारों छार के, कहों कि पवन उड़ाय। मकु तेहि मारग उड़ि परें, कन्त धरें जहँ पाय।।

कहने का तात्पर्य यह है कि पदमावत में विप्रलम्भ शृंगार प्रधान है जायसी ने इस काव्य के ग्रन्त में रूपक वाँघने के लिये एक पद्य दिया है—

तन चितउर मन राजा कीन्हा। हिय सिंहल ब्रुधि पिट्मिनि चीन्हा॥
गुरू सुवा जेई पंथ दिखावा। बिनु गुरू जगत को निर्गुन पावा॥
नागमती यह दुनियां धन्धा। वांचा सोह न एहि चित वन्धा॥
राघव दृत सोह सेतानू। माया श्रलाउदीं सुस्तानू॥

यद्यपि रूपक कई स्थलों पर वास्तविकता से पृथक् हो गया है जैसे नाग-मतों को दुनियाँ धन्धा कहा है और अलाउदीन को भी वही माया बतलाया गया है। भारतीय ललना नागमती को, जो अपना सर्वस्व अपर्णा करने के लिये प्रस्तुत है, माया कहना उचित नहीं है, फिर भी रूपक का निर्वाह हो गया है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा वोलचाल की है।

### भक्ति युग

भिवत युग निर्गुंग श्रीर सगुण शाखात्रों में विभनत हुद्या । सगुण शाखा के दो स्वरूप हुए—कृष्णाश्रयी तथा रामाश्रयी ।

गिक्त, शील श्रीर सीन्दर्य लोकपक्ष के तीन अवयव होते हैं। कृष्णाश्रयी गाला के कियों ने कृष्ण के सीन्दर्य को ही अपनाया। इसी पक्ष को उन्होंने काव्य में स्थान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग माधुर्य-पक्ष से श्रोत-प्रोत मुक्तक रचना ही लिख सके। यदि वे चाहते तो श्रीकृष्ण के लोकपक्ष को, जो शिक्त, शील श्रीर सौन्दर्य से श्रोत-प्रोत एवं श्रित पुष्ट श्रीर उदात्त या तथा महाकाव्य के लिये उपयुक्त भी था, ग्रह्ण कर सकते थे, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने उनके श्रावर्षक स्वरूप को ही स्वीकार किया। इस प्रकार सूर, नन्ददास श्रादि अष्टछाप के किय मुक्तक रचना करने में ही समर्थ हो सके, कोई महाकाव्य न प्रदान कर सके।

रामचिरतमानस—रामकाव्य के नायक राम के जीवन में इतनी विविध्यता है कि वह महाकाव्य का विषय वन सकती है। तुल्सीदास जी ने मानस में भिवतभावना से प्रेरित होकर ग्रादर्श कुटुम्ब, ग्रादर्श समाज ग्रीर ग्रादर्श राज्य के सुन्दर जिल्ल खीचे है। यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसकी भाषा ग्रवधी है। इसमें क्या भाषा, क्या शैली, क्या धर्म, क्या सामान्य व्यवहार सबमें समन्वय की प्रवृत्ति देखी जाती है। काव्य में सबसे बड़ी विशेषता मार्मिक स्थलों की पिहचान, छन्दों की विभिन्नता ग्रीर प्रसंगानुकूल उनका चुनाव, रस का सुन्दर निर्वाह एवं प्रसंगानुकूल भाषा है। मानस में तुलसीदास ने मर्यादा की प्रतिष्ठा का ग्रतिक्रमण कही नहीं होने दिया। प्र्यंगार के श्रवसरों पर उन्होंने बड़ी सतर्कता से कार्य किया है। रामचन्द्र जी जनक जी की वाटिका में पुष्पचयन करने के लिये जाते है, उसी ग्रवसर पर सीता जी गौरीपूजन के लिये उपस्थित होती है। राम को सीता के ग्रागमन की सूचना—'कंकन किंकन नृपुर धुनि सुनि' से होती है। वे सीता की ग्रोर ग्राकृष्ट होते हैं ग्रीर उसकी छिव देखने लगते है तथा लक्ष्मण से कहते हैं कि—

#### वीसवीं शताब्दी के महाकाव्य

तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई॥
पूजन गौरि सखी लें आई। करत प्रकाश फिरहि फुलवाई॥
जासु विलोकि श्रलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मन लोभा॥
सो सब कारन जान विधाता। फरकहिं सुभग श्रंग सुनु श्राता॥
रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ। मन कुपन्य पग घरहि न काऊ॥

सम्पूर्ण वातावरण को मर्यादा के साथ रख दिया गया है।

कहने का तात्पर्य यह है कि यह महाकान्य सब प्रकार से अनुपम है। इसकी सरलता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रोर श्राकर्षित कर छेती है। यहाँ तक कि अपढ़ व्यक्ति भी इसकी कविता का रसास्वादन कर छेता है श्रीर इसकी गम्भीरता विद्वानों को भी चिकत कर देती है।

यद्यपि इसके पूर्व जायसी ने अवधी भाषा में प्रवन्य काच्य अवश्य लिखा श्रीर उसमें प्रेमवृत्ति का सुन्दर निरूपण किया पर मानस जैसी भावों की गहराई तथा विशदता उनकी रचना में अवगाहन करने पर भी नहीं प्राप्त होती। अतः मानस को हिन्दी काच्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाच्य मानना उचित ही है।

रामचन्द्रिका-यद्यपि यह प्रवन्ध काव्य के रूप में लिखी गई है तथापि उसमें मुक्तक की सी स्फूटता विद्यमान है। केशव प्रवन्य-काव्य-रचना के उपयुक्त न थे। वे परम्परा से बले आते हुए कुछ नियत विषयों के फुटकल वर्णन ( युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राजदरवार के ठाठ-वाट, शृंगार श्रीर वीर रस के वर्णन ) ही मलंकारों की भरमार के साथ करना जानते थे। उन्हें उचित भीर अनुचित की भी चिन्ता नही थी। जैसे भरत के चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क-भड़क का वर्णन। पात्र का विना विचार किये उपदेशों का समावेश ब्रत्यन्त अनुचित श्रीर भट्टे रूप में किया गया है, जैसे बन जाते समय राम का अपनी माता की शल्या को पातिवत धर्म का उपदेश, जो सर्वया प्रनुचित स्यल है। केशव की ग्रालंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति ने न भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए स्थान दिया ग्रीर न हृदयग्राही वर्णन के लिये। स्थल-स्थल पर कान्य-दीप दृष्टिगोचर होते है। यदि केशव को सफलता मिली है तो केवल सम्वादों में । इन सम्वादों में पात्रों के मनुसार कोध, उत्साह म्रादि की भी व्यंजना सुन्दर हुई है तथा वाक्षटुता एवं राजनीति के दाव-पेच का ग्राभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावगा-ग्रंगद-सम्बाद तुलसी के सम्बाद से वहीं मृत्दर बन पड़ा है।

इसके परचात् ग्रन्य महाकाच्य नही वन सके। इसका कारण है कि जीवन की सहज प्रेरणा, स्थानविशेष में सीमित नहीं। फायड ने इसे कामप्रवृत्ति लिविडो (Libido) कहा है। जंग (Jung) जिसे सेल्फ (Self) कहता है वह कामप्रवृत्ति (लिविडो) किसी कालिविशेप में देशविशेप को ही नहीं प्रभावित करता, वरन् समस्त मानवता को समान रूप में प्रभावित करता है, विशेपतया मानव की उस स्थिति में जब कि उसे मोजन-वस्त्र की चिन्ताग्रों से मुक्ति मिल जाये। यह प्रेरणा फायड के अनुसार थौन होती है। यौन वासनायें विहर्मुख होने की अपेक्षा अन्तर्मुख अधिक होती हैं। ग्रतण्व जिस समय माइण्ड अनकान्शस—अन्तर्चेतना (Unconscious mind) में यौनवासना वलवती होती है, उस समय देश के देश गीतकाव्य की ग्रोर प्रवृत्त हो जाते हैं।

पारसी साहित्यिक जिस समय गेजलगोसी में अपना विनोद कर रहे थे, पश्चिमीय देशों के किव जिस समय गीति (Lyric) लिख रहे थे, भारतवर्ष में वही काल भिवत युग के पश्चात् उपस्थित हो गया। अतः अन्तर्चेतना (Unconscious mind) में उपस्थित लिविडो यौनवासना को प्रेरित कर रहा था। मनुष्य मनोविज्ञान का अपवाद नहीं है, भारतवर्ष का साहित्यिक इसका अपवाद नहीं है। अतएव यह काल प्रवन्ध काव्य के अनुकूल नहीं रहा। मुक्तक छन्दों में कामप्रवृत्ति (Libido—लिविडो) के बीज गाकर भारतवर्ष का किव अपनी अनुभूतियाँ व्यक्त कर रहा था और इसीलिये भिवतकाल के उपरान्त प्रवन्ध काव्य या नाटक नहीं लिखे जा सके।

#### रीतिकाल की प्रवृत्ति एवं उसका महाकाव्य पर प्रभाव

भित्तकाल जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था और समय की माँग। वह स्वतः प्रकाश में आया था। उसमें न तो राजाश्रय का प्रलोभन था और न राजशित का भय। सूर, तुलसी भनतकवीश्वरों ने इसे जीवनदान दिया था। उस समय अक्वर की सहायता एवं सहृदयता से कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ और हिन्दी काव्य पूर्ण प्रौढ़ हो गया। इसके पश्चात् किवता में परिवर्तन होने लगा। वह जनता की वस्तु न रहकर राजाश्य में पहुँच गई। राजाओं को प्रसन्न करने के लिये किव लोग नख-शिख-वर्णन, नायिका के मेद-प्रमेद तथा पर्ऋतु-वर्णन में हो लोन रहे। किवयों ने लक्षराग्रःथ लिखने प्रारम्भ कर दिये थे और श्रुंगारी किवतायें करके बाहवाही लूटना चाहते थे क्योंकि राजाओं के समान वे स्वयं विलासी बन गये थे। इसलिये कोई किव प्रवन्ध काव्य न लिख सका। यद्यि भूपरा वीर रस के किव थे ग्रीर प्रवन्ध काव्य तिखने की क्षमता भी रखते थे फिर भी वे समय के प्रवाह में वह गये ग्रीर मुक्तक काव्य तक ही सीमित रहे।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ढं में कृष्ण-काव्य ग्रीर राम-काव्य पर रुविमग्गी-परिग्णय ग्रीर राम-स्वयम्वर महाराज रघ्वीरसिंह द्वारा लिखे गये। रुविमग्गी-परिग्णय महाकाव्य है। इसका वथानक मागवत पुराण से लिया गया है। इसमें कृष्णजन्म से लेकर रुविमग्गी-विवाह तक की कथा का वर्णन है। इसमें कृष्ण का श्रंगारिक वर्णन कवित्त, सर्वेया, झूलना तथा घनाक्षरी श्रादि छन्दों में कहा गया है। रीद्र ग्रीर भयानक के साथ श्रंगार, शान्त ग्रीर वीर रसों का श्रच्छा परिपाक हुग्रा है। नायक घीरोदात्त है। श्रकृतिवर्णन भी ग्रच्छे मिलते हैं।

राम-स्वयम्बर वर्णनात्मक प्रवन्ध काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी रचना तुलसीकृत रामायण के समान है। उसके ग्रधिकांश भाग में राम श्रीर उनके भाइयों का विवाह-वर्णन है। रसों में श्रंगार ग्रीर वीर रस प्रधान है। इस ग्रन्थ में चीवोला छंद का ग्राधिक्य है। इसमें भी कवि रुक्तिम्णी-परिण्य की तरह पद्ऋतु ग्रीर नख-शिख ग्रादि विषय नहीं भूला है। इसमें राम का वाल-वर्णन, जनक-वाटिका, हनुमान का समुद्र लाँचना, लका-दहन, मृगया ग्रादि के ग्रित सुन्दर ग्रीर मामिक वर्णन हुए है। वर्णनों में उन्होंने वस्तु श्रों की गिनती (वस्त्र, भोजन, ग्रस्त्र-शस्त्र, घोड़े, हिषयारों के भेद ग्रादि ) गिनाने वाली प्रणाली का खूब ग्रवलम्बन किया है जी कि सुन्दर कृतियों के लिये ग्रवाछनीय है।

## चतुर्थ अध्याय

# त्राधुनिक महाकाव्यों का इतिहास तथा उनका क्रिक विकास

महाकाव्य की रचना प्रायः युद्धकाल अववा परिवर्तनकाल में अत्यधिक हुमा करती है। इसके दो मूल कारण होते है। प्रथम तो युद्ध के ग्रवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर कवि को, सेनाग्रों के ग्रावागमन, उनकी प्रगति, जनकी जय श्रथवा पराजय, उनकी संचालन-विधि, नीतिविशारदों की कुटनीति ग्रादि वातों का सम्युक् ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार के ग्रनुभव उन्हें दूसरे भ्रवसरों पर किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो सकते। महाकाव्य के रचियताग्रों के लिये तो यह स्वर्ण अवसर ही होता है। परिवर्तनकाल में अथवा सं<u>घर्ष-</u> काल में चाहे वह राजनीतिक हो अथवा सामाजिक, धार्मिक हो अथवा साहित्यिक प्राचीन रूढ़ियों को श्रपदस्थ करने के लिए नवीन प्रेरेगा, नवीन स्फूर्ति एवं नवीन साहित्य की ग्रावश्यकता होती है। वे प्राचीनता के दोपों से भेली प्रकार अवगत होते हैं। अतः वे उनको निर्मुल करने एवम् उनके स्थान पर नवीन विचार तथा उपादान एकत्र करने के लिए प्रयत्नशील होते है। यह समय प्रवन्ध काव्य के लिए उपयक्त होता है। दूसरे, महाकाव्य का सुजन वस्तुतः तभी सम्भव हो सकता है जबिक किव में ग्रपने व्यक्तित्व को मिटाकर अपने ब्राराध्य देव या महापुरुप में समर्पित कर देने की प्रवल इच्छा हो। इसके साथ ही किव मे नवोत्थान ज्ञान के लिए प्रेम, सीन्दर्य की पूजा भीर अपने प्राचीन के प्रति सदभावना का होना श्रावश्यक होता है। इसके कारण काव्यघारा में प्रगति रहती है श्रीर श्रटूट शृंखला बनी रहती है।

उपर्युं क्त ग्राधार पर यहाँ महाकान्यों पर थोड़ा निवेचन कर लेना ग्रनुचित न होगा। हमारा हिन्दी-साहित्य-पुग दसनी शतान्दी से प्रारम्भ होता है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि चारण काल राजनीतिक, साँस्कृतिक एवं साहित्यिक हलचल का युग था। उस समय यननो के ग्राक्रमण भारतन्यं पर हो रहे थे। ग्रान्तरिक स्थिति में भी ग्रांगन्ति थी क्योंकि राजा लोग मानाय-मान के कारण ग्रापस में गृहयुद्ध किया करते थे। साहित्यिक क्षेत्र में भी संघर्ष चल रहा था। उस ममय मस्कृत-माहित्य का प्रचार घट रहा था और उसके स्थान पर अपभ्रग एवं नवीन हिन्दी-साहित्य का प्रादुर्भाव हो रहा था। जनता में गतानुगतियों के प्रति कोई आकर्षण अववेष नहीं रह गया था। साधारण नियम यह है कि जब प्राचीन प्रादर्शों का मूल्य घट जाठा है और नवीन आदर्शों, नवीन प्रेरणाओं एवं नवीन वस्तुओं का कोई निवचन निरुपण नहीं हुआ रहता तो ऐसे परिवर्तनकाल में लोग महाकान्यों की गरण लेते हैं। उस समय पृथ्यीराजरासों तथा वीसलदेवरामों आदि प्रवन्य कान्यों की रचनायें हुई जिसके द्वारा हमें तात्कालिक मनोवृत्तियों एव भाषा का स्वरूप विदित होता है।

इसके परचात् हम भिवतकाल में प्रवेश करने हैं। उस समय तक मुसल-मानों ने भाग्त में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। नाना प्रकार के मत-मतान्तर चल रहे थे। मुमलमानों के कारण साँस्कृतिक एवं धार्मिक समर्प भी चल रहे थे। परम्परा नष्ट हो रही थी। इसके लिये आवश्यक था कि किसी महापुरुप के जीवनचरित्र हारा उसे स्थायी बनाया जावे और जन-साधारण को अपने आदर्शों पर स्थिर रहने के लिये मब प्रकार से प्रोत्साहन दिया जावे। इम युग में चार प्रमुख किन कवीर, जायमी, सूर एवं तुलसी उत्पन्न हुये किन्तु केवल दो ही महाकाव्य उपलब्ध हुए—एक पदमावत और दूसरा रामचरितमानस । प्रथम ने आध्यात्मिक विवेचन करके जनता को ईश्वर के प्रति आकर्षित किया, नैरास्य-स्नाठ जनता को दृढ विश्वास, आत्मिनस्पण एवं साहित्यिक विचारधाग तथा कर्त्तव्यपरायणता का पाठ पढाया। कबीर और सूर महाकाव्य लियने में असमर्थ एवं असफल रहे। इन दोनों के दृष्टिकोण में एवं जायसी और तुलसी के दृष्टिकोण में महान्

कवीर का दृष्टिकीए। अपनी आत्म-शुद्धि तक ही सीमित रहा। वे दूसरों के अवगुएगों पर ही दृष्टिपात करते रहे, चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान वे उनकी इच्छाओं को नहीं देख पाये। वे तो माया की चुनरी के अवगुण्ठन को हटाने में ही व्यस्त रहें और धर्म-दर्शन पर ही विवेचन करते रहें। इसके आगे वे न बढ़ सके।

सूर वा दृष्टिको ए ही भिन्न था। वे कृष्णोपासक थे। उन्होंने केवल कीर्तान का एनमान लक्ष्य कृष्ण को बनाया। कृष्ण के सौन्दर्यपूर्ण बालचिरित्र पर ही वे पदरचना करते रहे और उससे किसी प्रकार आगे न बढ सके प्रत्युत उसी के चारो और चक्कर काटते रहे। श्रत: ये दोनो कोई प्रवस्त-

काव्य न प्रदान कर सके। जायसी और तुलसी का दृष्टिकोगा भिन्न था। जायसी को प्रेमकथा के द्वारा अपने ईश्वर की प्राप्ति करनी थी। उन्हें कबीर की तरह माया की चूनरी को नहीं हटाना था। अतः ईश्वर का तादात्म्य करने के लिए यह अनिवार्य था कि वे प्रेमकथा को लेकर (जो स्फियों में प्रचलित थी) अपने विचारों की अभिव्यवित करें और इस हेतु उन्होंने ऐतिहासिकता एवं कल्पना के कोड़ में रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा का आश्रय लेकर एक प्रवन्ध काव्य की रचना की। यदि वे प्रबन्ध काव्य का आश्रय न लेते तो यह किसी प्रकार सम्भव न था कि वे समस्त किताइयों का विवेचन कर सकते जो उन्हें ईश्वरप्राप्ति में वाधक थीं। अतः वे पदमावत एक सुन्दर महाकाव्य की रचना कर सके।

तुलसी रामभवत थे। ग्रभी तक रामकाव्य संस्कृत भाषा में थे। जनता की भाषा में कोई रामकाव्य नहीं था। समय की मांग एवं राम के प्रति उनके हदय की उत्सुकता ने उन्हें वाध्य कर दिया कि वे ग्रपने उपास्यदेव का वर्णन उसी स्थल की परिमाजित एवं परिष्कृत भाषा ग्रवधी में करें। इस हेतु उन्होंने रामचन्द्र के लोकपक्ष का स्वरूप जो शक्ति, शील ग्रीर सौन्दर्य से श्रोत-प्रोत था ग्रहण किया ग्रीर रामचरितमानस के रूप में एक उच्च कोटि का महाकाव्य प्रदान करने में सफल हो सके।

ग्राचार्य केशव ने भी रामकाच्य में योग दिया जिसका प्रतीक रामचिन्द्रका है। इसमें चमत्कार की प्रवृत्ति श्रधिक है। प्रवन्ध काव्य की दृष्टि से यह काव्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता।

रीतिकाल में हमारा समाज पतन की स्रोर उन्मुख हो रहा था। जब मामाजिक संस्कृति का ह्रास होने लगता है उस समय विलासिता एवं श्रांगा-रिकता का प्रावत्य हो जाता है, श्रीर इसका प्रभाव सर्वसाघारण पर पड़ता है। किन भी इसके अपवाद नही होते हैं। उन्होंने भी कृष्णा को, जो भिनत-काल में किवयों के वण्डहार वन रहे थे श्रीर जिन्होंने उनकी वाल-लीला को चित्रित करने में श्रानन्द का स्रोत बहाया था, श्रामोद स्रीर प्रमोद की एक सामग्री बना लिया। उन्होंने राधा श्रीर कृष्णा को नायक श्रीर नायिका के पद पर ला विठाया श्रीर अपने कलुपित भावों को व्यक्त करने लगे। इन कियों को कल्पना का स्तर गिर गया था। किवयणा प्रायः रिसक थे, प्रमी किम्वा भनत नहीं थे। ये बहुधा श्रांगारिक किवता ही किया करते थे। उनके श्रंगारिचशों में विलास का तारत्य श्रीर वैभव ही श्रिषक मिलता है। सामाजिक श्रधःपतन के कारण समस्त जीवन घर की चहारदीवारी तक

ही सीमित या जहाँ पर न धर्माचरण या श्रीर न शास्त्रचिन्तन। फिर्व लोगों ने भी श्रपने श्राश्रयदाताश्रों को श्रसन्न करने के लिए ऐसी सरस रचनाश्रों को ध्येय बना लिया या जिनका माध्यम था काम, श्रीर विलास की श्री एवं समद्धि उनका ग्रलंकार था।

इस प्रकार वे स्फुट छन्द गढकर वाह्वाही का आतन्द लूटते थे। प्रतः उनकी रस-घारा का अवसान मुक्तक काव्य में ही हुआ, कोई प्रवन्ध काव्य न रचा जा सका और प्रवन्य काव्य की गित अवकद्ध हो गई। इस युग में उनसे महाकाव्य की ग्रांगा करना गूलर के फूल ढूँढना है। इस प्रकार तत्कालीन युग में कोई महाकाव्य न उपजन्य हो सका।

वर्तमानकाल, जो उन्नीसवीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है ग्रीर जिसे गद्य-वाल के नाम से ग्रमिहित किया जाता है, विद्रोह का युग था। इसके उत्त-रार्घ में कृष्ण्यकाव्य ग्रीर रामकाव्य पर रुक्मिणी-परिग्ग्य ग्रीर राम-स्वयम्वर दो महाकाव्य प्राप्त हुए। ये रघुवीरिसह द्वारा रचे गये। इनमें परम्परा-निर्वाह ही किया गया है। रुक्मिग्गी-परिग्ग्य में पट्ऋतु एवं नख-शिख-वर्णन ग्रादि की प्रचुरता है। उसी प्रकार राम-स्वयम्बर में भी किव इन वर्णनों को नहीं भूल सका है। जास्त्रीय ढंग के ग्रनुसार वस्तु, भोजन, घोड़े तथा हथियारों के भेद गणना करने वाली प्रणालों का इनमें ग्राधिक्य है। इन महाकाव्यों के ग्रतिरिक्ति ग्रन्य कोई प्रवन्ध काव्य इस शताब्दी में उपलब्ध न हो सका।

किन्तु इस गतान्दी के उत्तरार्ध में विद्रोह की भावना का साम्राज्य ही गया। यह विद्रोह जीवन-जगत् में सभी स्थलों पर हुमा। साहित्य भी इस भावना से अछूता न रह सका। अभी तक हमारा समस्त साहित्य व्रजभापा अथवा अवधी में चल रहा था किन्तु व्रजभाषा का प्राधान्य था। इस युग में गद्य में बढ़ीवीली का प्रचार हुमा। यद्यपि इसका प्रारम्भ कवीर और खुसरी की कविताओं द्वारा हो चुका था। प्रेम-वृत्ति, जिसका अवसान रीतिकाल में दाम्पत्य-रित में ही हुमा था, आगे वढ़कर अब प्रकृतिप्रेम और स्वदेश-प्रेम तक पहुँच गई। रीति-बद्ध प्रणाली को छोड़कर काव्यधारा रीति-मुक्त मार्ग पर अग्रसर हुई। पद्य में अनेक गैलियों का व्यवहार हुमा। इतना होते हुए भी भारतेन्दुकाल में किसी महाकाव्य का प्रणयन न हो सका। प्रवन्ध काव्य तो स्थिर होकर लिखने की वस्तु है। उस और न तो उनका ध्यान ही गया भीर न उन्हें अवकाश ही प्राप्त हो सका, वयोंकि वे अल्पामु में हो स्वर्गारोहिंग कर गये।

हिवेदीकाल में जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया श्रीर उन परम्पराग्नों श्रीर शृंखलाओं की, जिनके कारण काव्ययारा चिरकाल से स्रवरुद्ध थी, विच्छिन्न किया गया। साहित्य में नवजीवन का संचार हुमा। श्रादर्णवादी हिवेदी ने अपनी पूर्व-संस्कृति का ग्रध्ययन किया श्रीर पद्य की भाषाप्रणाली को स्थिर किया। महाराष्ट्रीय काव्य के ढंग को, जिसमें संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता था श्रीर उसका पद-विन्यास भी गद्य का सा ही होता था, स्वीकार किया। इसमें वंगभापा की कोमल-कान्त-पदावली का श्रभाव था। स्यात् हवेदी जी को वर्डसवर्ष (Wordsworth) का वह सिद्धान्त, जिसमें गद्य श्रीर पद्य का पद-विन्यास एक सा ही होना चाहिये, प्रभावित किये हुये था; फिर भी उसके ग्रनुकूल रचना नहीं हुई। यद्यपि उन्होंने प्रपनी कविता में सानुप्रास कोमल-कान्त-पदावली का व्यवहार किया, पर कविता इतिवृत्तात्मक ही रही। उसमें लाक्षिणिकता, चित्रमयी भावना श्रीर रस-संचारिणी वन्नता बहुत कम श्रा पाई। हवेदीकाल के श्रन्तिम समय में कविता का प्रवाह छायावाद की ग्रोर श्रग्रसर होने लगा था ग्रीर वृत्ति गीतकाव्यों और प्रगीत मुक्तकों की श्रोर जा रही थी।

इस काल के कलाकारों में प्रमुख अयोध्यासिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय और मैथिलीशरण गुप्त है। इस काल के कलाकारों ने जहाँ अपनी हीनता के गीत गाये, राप्ट्रीय एकता के हेतु राष्ट्रीय गीतों का निर्माण किया, वहाँ उन्होंने राम और कृष्ण के सर्वकल्याणकारी कृत्यों को अपने काव्यों में स्थान दिया। अयोध्यासिंह का प्रयत्न यही रहा है कि अतीत को वर्तमान शब्दावली में व्यक्त करें। इन्होंने प्रियप्रवास महाकव्य रचा। खड़ीबोली में यह प्रथम प्रयास था जिसमें किन ने कृष्ण को लोकरक्षक के रूप में और राधिका को विद्वसेविका के रूप में चित्रित किया है। इसमें, बुद्धिवाद और आदर्शवाद की स्पष्ट छाप है जो युग की देन हैं। किन राष्ट्रीय भावना से स्रोतप्रोत है। उन्होंने पौरािणक रूढ़ धारणा के विरुद्ध कृष्ण को महापुरुष के रूप में श्रंकित कर लोकरक्षा और लोकसेवा (जो युग का ब्रादर्श है) को स्थायित्व प्रदान किया है। काव्य की दृष्टि से यह उत्तम काव्य है। इसमें करण रस की जो धारा प्रवाहित हुई है वह हृदयहीन को भी सहृदय बना देने की क्षमता रखती है।

· राम के जीवन पर रचना करने वाले गुप्त जी श्रीर रामचरित उपाध्याय हुए हैं। गुप्त ने साकेत में उपेक्षिताश्रों को श्रपनाया श्रीर उपाध्याय ने रामचित को श्रपना लक्ष्य माना। साकेतकार ने राम को ईश्वरावतार हो माना

है विन्तु कार्यक्षेत्र में वे एक नवयुगीन राजा का प्रतिनिधित्य करते है। इसकी भाषा प्राञ्जल, भाव उत्कृष्ट और उदात्त है।

रामचरित उपाध्याय ने रामचरितचिन्तामिंग मे रामकथा का बाल्मीिक रामायण के ग्राधार पर वर्णन क्या है जिन्तु इनमें मार्गिक स्थलों की उपेक्षा की गई है एवं भरत के चरित्र को श्रित हीन ग्रंकित किया गया है। इसमें नवीनता के दर्शन नहीं होते। फिर भी यह वाल महाकाव्यों के लिये चिर-स्मरशीय रहेगा।

े हिवेदी युग के पश्चात् हम छायायादी काल में प्रयेग करते हैं। इस काल में हिवेदी युग की काञ्यधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। दसका प्राधार या स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इस काञ्यधारा में प्रसीम के प्रति उत्कंठा, लाक्षिणिकता वा बाहुल्य, वैचित्र्यप्रदर्शन की प्रवृत्ति ग्रादि विशेषताय थी। गीतिवाच्य का, जो ग्रंग्रेजी शैली का अनुकरण लिये हुए या, बाहुल्य था। किवता का विषय भी अन्तमुं खी प्रवृत्तियों का विश्लेषणा वन गया था। यद्यपि यह काल गीतिकाच्य का है, फिर भी हमें उच्च कीटि के प्रवन्य काञ्य मिलते हैं; उनमें कामायनी का प्रमुख स्थान है। यह काञ्य विश्वद कल्यनाग्रों और मामिक उित्तयों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक ग्राधार केवल इतना ही है कि श्रद्धा मनुष्य को इस जीवन में शान्तिमय ग्रानन्द का ग्रनुभव कराती हुई परमानन्द तक पहुँचाती है। इस वा वृद्धि मानव को ग्रस्थिर रखती है और कर्मजाल में फँसाकर ग्रानन्द से दूर रखती है। ग्रन्त में इसमें इच्छा, कर्म ग्रीर जान का समन्वय कराके ग्रानन्द का निरूपण किया जाता है। यह पर जड़-चेतन का भाव मिट जाता है। इसी विचारधारा में विश्व का कल्याण निहित है। इसका प्रभाव शाक्वत है।

छायावाद की अन्तर्मुखी सायना की भी प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। अभी
तक रहस्यवादी किव समाज की परोक्ष भावना का प्राथय छेकर चला था
श्रीर प्रकृति के कोमल चित्रण में समाज का नवीन रूप देखा करता था किन्तु
वर्तमान स्वरूप का ज्ञान न हो सका। इसीलिये समाज ने इसे स्वीकार नहीं
किया वयीकि युग-घर्म का आग्रह था कि हमारा किव अपने चारों और के
सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन एवं विश्व-जीवन को देखता, उसके हास्यश्रश्च, श्राशा-श्राकांक्षा, ज्यथा-वेदना की प्यास को किवता में सजीवता देता
श्रीर "काव्य जीवन का मर्म है" इसको चिरतार्थ करता। इस प्रतिक्रिया के
फलस्वरूप हिन्दी-जगत् का किव वहिर्मुक्षी हुआ। उसने क्षुवापीडित एवं
व्याधिग्रस्त मानवता की श्रोर दृष्टिनिक्षेप किया। श्राज प्रगतिवाद के किव

विचारधारा के आग्रह से दो शिविरों में विभवत हैं। एक हैं जो भारतीय संस्कृति से जीवनरस लेते हुए प्रगतिशील रहना चाहते हैं, दूसरे हैं जो अभारतीय संस्कृति और मानर्सवादी जीवनदर्शन के सम्मोहन से प्रगतिवादी वनना चाहते हैं। प्रयम और हैं—निराला, पंत, नवीन, दिनकर, उदयशंकर भट्ट और गुप्त वन्यु थ्रादि; दूसरी और हैं—ग्रंचल, नरेन्द्र और सुमन ग्रादि। यद्यपि काव्यथारा प्रगतिवाद की और मुड़ चली है किन्तु गीतिकाव्य का प्राधान्य है। यह होते हुए भी गुरुभक्तिंसह, दिनकर और भट्ट जी का ध्यान प्रवन्ध काव्य की ग्रोर गया है। गुरुभक्तिंसह ने नूरजहाँ और विकमादित्य नामक प्रवन्धकृतियाँ प्रदान की है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में प्राचीन कथानक को लेकर युद्ध को ग्रनिवायं सिद्ध किया है। उनका विचार है कि सामाजिक भीर राजनीतिक विषमताओं का निराकरण युद्ध द्वारा ही सम्भव है। इसी से साम्य भावना की प्राप्त होती है ग्रीर स्थायी शान्ति उपलब्ध होती है। उदयशंकर भट्ट ने तच्चित्रला को ग्रोजपूर्ण भाषा में लेखबद्ध करके हिन्दी-साहित्य की उन्नति में ग्रपना योग दिया। मोहनलाल महतो वियोगी ने श्रायांवर्त नामक एक सराहनीय प्रवन्ध काव्य की रचना की। ये समस्त उत्तम कृतियाँ हिन्दी-साहित्य को प्राप्त होईं।

इस काल में एक दूसरी धारा, जो प्राचीन होकर समय से पीछे पड़ गई थीं श्रीर जो द्विवेदीकाल में विस्तृत ग्रीर परिष्कृत हुई थी, नैसिंगिक गित से चल रही थी। उसके किव गुप्त, गोपालशरणिसह, अनूप शर्मा, श्यामनारायण पांडेय, पुरोहित प्रतापनारायण श्रीर तुलसीराम शर्मा हैं। पुरोहित जो ने नलनरेश, श्रनूप शर्मा ने सिद्धार्थ, श्यामनारायण पांडेय ने हल्दीघाटी श्रीर जीहर, तुलसीराम ने पुरुपोत्तम, वल्देवप्रसाद ने साकेत-संत ग्रीर रघुवीरशरण 'मिन' ने जन-नायक ग्रादि सुन्दर कृतियाँ प्रदान कीं। इसके साथ ही पुरानी काव्यधाराएँ वर्ज ग्रीर श्रवधी भी चल रही हैं जिनमें अजभापा में शुक्ल जी ने बुद्धचरित्र, प्रतापनारायण ज्योतियों ने रामचन्द्रोदय, केशरीसिंह ने प्रतापचरित्र श्रीर हरदयालुसिंह ने दैत्यवंश महाकाव्य रचकर प्रदान किये श्रीर श्रवधी में द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने कृष्णायन एक वृहद् काव्य रामायण (मानस) के समान हिन्दी-जगत् को प्रदान किया।

## ग्राधुनिक काल के तथाकथित महाकाव्य

लोगों की घारणा है कि म्रालोच्य काल प्रवन्य काव्य के लिये उपयुक्त नहीं है किन्तु इस म्रर्द्ध-शताब्दी में उपलब्ध होने वाले महाकाव्यों को देखकर यह विचार भ्रामक-सा प्रतीत होता है। हमारा महाकाव्य-साहित्य ग्रत्यधिक समुत्तत ग्रीर समृद्ध हो गया है। ग्राघुनिक काल में निम्नलिखित तथाकथित महाकाव्य कहे जाते हे:—

| महाकाव्य कहे जाते है :                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| कम रचना                                                                                                                                                                           | रचियता                                                                                                                                                                                                        | रचना-काल                                          |
| १. प्रियप्रवास                                                                                                                                                                    | ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय (हरिग्रीध)                                                                                                                                                                             | १६१४ ई०                                           |
| २. रामचरितचिन्तामिए                                                                                                                                                               | रामचरित उपाध्याय                                                                                                                                                                                              | १६२० ई०                                           |
| ३. वुद्धचरित्र ( ग्रज )                                                                                                                                                           | रामचन्द्र शुक्ल                                                                                                                                                                                               | १६२४ ई०                                           |
| ४, साकेत                                                                                                                                                                          | मैथिलीशरण गुप्त                                                                                                                                                                                               | १६२६ ई०                                           |
| ५. तक्षशिला<br>६. नल-नरेश<br>७. प्रतापचरित्र (न्रज)                                                                                                                               | उदयशंकर भट्ट<br>पुरोहित प्रतापनारायम्                                                                                                                                                                         | १६३२ ई०<br>१६३३ ई०                                |
|                                                                                                                                                                                   | केसरीसिह                                                                                                                                                                                                      | (१३४ ई०                                           |
| द. कामायनी ६. तूरजहाँ १०. सिद्धार्थ ११. रामचन्द्रोदय १२. पुरुपोत्तम १३. तुनसीदास १४. मानसी १५. वैदेही-बनवास १६. हल्दीघाटी १७. दैत्यवंश महाकाव्य ( व्र                             | जयशंकर प्रसाद गुरुभक्तसिंह धन्प शर्मा रामनाथ ज्योतियी तुलसीराम शर्मा निराला जदयशंकर भट्ट ध्रयोध्यासिंह जपाध्याय श्यामनारायण पांडेय हरदयालुसिंह                                                                | 26 3 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1      |
| १८. म्रायांवर्त<br>१६. कृष्णायन (म्रवधी)<br>२०. कुरुक्षेत्र<br>२१. जीहर<br>२२. जीहर<br>२४. साकेत-संत<br>२४. सहामानव<br>२६. विकमादित्य<br>२७. सर्वाणी<br>२८. जननायक<br>२६. जम्मायक | मोहनलाल महती वियोगी हारिकाप्रसाद मिश्र रामधारीसिंह दिनकर रामकुमार वर्मा सुधीन्द्र क्यामनारायण पंडिय वल्देवप्रसाद मिश्र (ढा०) ठाकुरप्रसाद सिह गुरुमक्तिसह ग्रम्प शर्मा रघुवीरशरण 'मित्र' वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' | १६४३ " " " " " १६४५ " १६४६ " १६४७ " १६४७ " १६४७ " |

उपर्यु क्त महाकाव्यों के ग्रध्ययन के पश्चात् इस निष्कर्प पर पहुँचा जा सकता है कि मधोलिखित काव्य महाकाव्य की कोटि में पूर्ण नहीं ठहरते। कुछ तो मुक्तक है ग्रीर कुछ खण्डकाव्य; कुछ में काव्यत्व के दर्शन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं श्रीर कुछ इसके ग्रपवाद भी हैं।

- (१) चुद्धचित्र—यह आरनल्ड (Arnold) कृत लाइट-आफ-एशिया (Light of Asia) का अनुवाद स्व० रामचन्द्र शुक्ल ने ज्ञजभाषा में किया है। यद्यपि यह ग्रन्थ खड़ीवोली के पदप्रदर्शक द्वारा अनूदित है, फिर भी बज की प्रोढ़, परिमार्जित भाषा के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। इसमें किव की प्रतिभा पग-पग पर परिलक्षित होती है। प्राकृतिक चित्रएं के लिए तो बुद्ध चित्र-स्मग्रीय रहेगा। इसमें उन्होंने प्रकृति के कोमल तथा भयंकर दोनों स्वरूपों को व्यक्त किया है। सुन्दर प्रवन्ध काव्य होते हुये भी अनूदित होने के कारण महाकाव्य की श्रेग्री में नहीं लाया जा सकता।
- (२) नर-नरेश—यह श्री प्रतापनारायण पुरोहित द्वारा रिवत उन्नीस सर्गों में समाप्त हुन्ना है। इसका कथानक महाभारत के वनपर्व से लिया गया है। वनपर्व में यह कथा तिरपनवें ग्रध्याय से प्रारम्भ होकर उन्नीसवें ग्रध्याय में समाप्त होती है। यह भी ग्रनुवाद की कोटि में श्रावेगा। इसमें पन्द्रहर्वां सर्ग एवं पट्ऋतुवर्णान, मृगया श्रादि मौलिक कहें जा सकते हं। ग्रन्त के ग्रध्याय में थोड़ा परिवर्तन है। नलोपाख्यान में नल सेनासहित नगर में प्रवेश करता है श्रीर प्रपने भाई पुष्कर को द्वत-क्रीड़ा में मात देकर उसे ग्रनुगृहीत करता है, श्रीर फिर दमयन्ती को बुलाकर महोत्सव का श्रायोजन कराता है। किन्तु प्रस्तुत काव्य में राजा नल के पत्र द्वारा भेजें समाचार को प्राप्त कर पुष्कर नल को सम्मानपूर्वक बुलाने के लिये सेना भेजता है ग्रीर श्राने पर पुष्कर नल को सम्मानपूर्वक बुलाने के लिये सेना भेजता है ग्रीर श्राने पर शासनभार देकर क्षमाप्रार्थी होता है। नल उसकी ग्रनुनय को स्वीकार कर, श्रपने पुत्र को सिहासनारूढ़ कराके वैराग्य छे छेता है ग्रीर वरदान प्राप्त कर दमयन्तीसहित स्वर्गस्थ हो जाता है। ग्रतः यह महाकाव्य की कोटि में नहीं श्रा सकता। कुछ ग्रनुवाद के स्थल द्रष्टव्य है:—

#### नलोपाख्यान--

श्रासीद्राजा नलो नाम वीरसेनसुतो बली। उपपन्नौ गुणैरिप्टैः रूपवानश्वकोविदः॥ तस्मै प्रसन्नो दमनः सभाठ्यीय वरं ददौ। कन्यारत्नं कुमार्गश्च त्रीनुदारान् महायशः॥ तयोरदृष्टः कामोऽभूत श्रग्यतो सततं गुगान् । श्रन्योऽन्यं प्रति कौन्तेय स न्ययर्ज् त हुच्छपः ॥ श्रग्रक्तुवन्तः कामं तदा धारियर्तु हृदा । श्रन्तःपुर समीपस्ये वन श्रास्ते रहो, गतः ॥ ततोऽन्तिरिच्चगोवाचं न्याजहार नर्लं तदा । हन्तव्योऽस्सिन् ते राजन् करिष्णामि तव प्रिय ॥

#### नल-नरेश---

वीर सेन के वहें पुत्र नल ग्रांत वल-धारी।
पराक्षमी नीतिल श्रीर वेंरी, बल-हारी॥
कहा दमन ने समुद्र भूप हिर कृपा करेंगे।
मुक्ते तीन मुत श्रीर एक कन्या भी देंगे॥
दोनों श्रीर समान प्रेम बढ़ताथा पल पल।
ये भैमी की तरह हो रहे नल भी विह्वल॥
उपवन में रह काम ताप को वे हरते थे।
कई तरह की श्रीर कल्पनायें करते थे।
मुक्त निदोंषी नभ चर का वध उचित नहीं तुमको नर-नाथ।
जीवनदान जो दोगे तो तुच्छ, तुम्हारा दूँगा साथ॥

इसी प्रकार कमनः चौवनवें ग्रध्याय से लेकर सतहत्रवें ग्रध्याय तक के स्थल प्रनुवादमात्र है।

(२) प्रतापचित्र-इसके रचियता केशरीसिंह बारहठ है। इसमें महाराशा प्रताप के जीवनचरित्र को काव्य में प्रस्तुत करने का असफल प्रयास है। पुस्तक के अध्ययन करने से यह जात होता है कि राजदरवार को प्रसन्न करने के लिये ही यह लिखी गई है। प्रवन्धकारिता की कभी है। इसमें प्रताप के विशिष्ट गुर्गों का समावेश न होकर थोड़ा-थोड़ा परिचय कराने की प्रथा अपनाई गई है। स्थलस्थल पर सरदारों के परिचय दिये गये हैं जो न तो काव्य में गित देते हैं और न पाठक के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा ही उत्पन्न करते हैं। पुस्तक में विभाजन का कोई कम नहीं है, केवल प्रत्येक पद के लिये उसका शीर्षक दे दिया गया है। यथा—शिवर्तिह का इक्कों को देखना, दूसरे शिवर्तिह का इक्कों को मारना, तीसरे महारागा और शिवर्तिह का मिलाप, चौथे महारागा और शिवर्तिह का मिलाप, चौथे महारागा और शिवर्तिह का मिलाप, चौथे महारागा और शिवर्तिह का सम्बाद शादि। इस प्रकार काव्यधारा श्रवाध गित से प्रवाहित होने की श्रवेक्षा श्रवक्ट हो गई है। छन्द का वैविध्य भी गितवाधक है।

सम्वादों में न तो भावों की व्यञ्जना और न वाक्पटुता ही है। दो एक स्थलों पर किव गद्य का मोह नहीं त्याग सका है। पृष्ठ सत्तर पर सेना की नामावली पद्य में ही लिखी गई है और श्रागे चलकर सचरण गद्य भी दी है। उसका एक ग्रवतरण देखिये—

"जा समै विशाल चतुरंगिनी के जुरने पर कँवर मानसिंह गजरूढ़ ह्वै सेना के मध्य भाग में स्थित होय ख्वाजा महमूद रफी ग्रीर सियाजुद्दीन गुरोह पायन्दाह कज्जाह ग्रली मुराद उजवक, सैयद हासिम बारहा व वक्षी ग्रली मुराद पातज्ञाही इवके ग्रीर राजा छुग कर्गा को हरोल में करने लगे"।

काव्यभाषा में न तो प्रवाह है और न सरसता । उर्दू, फारसी तथा देशज गव्दों का वाहुत्य है। नन्द-भावज की वार्त्तालाप अलग से चिपकाई हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार किव-वंश-परिचय आदि है। कहीं-कहीं पर मौलिकता के दर्शन होते हं और हृदयग्राही एवं ओजपूर्ण छन्द प्राप्त होते हैं।

- (४) तुलसीदास—यह निराला द्वारा रचित सी छन्दो में पूर्ण हुम्रा है। इसमें किव तुलसी की परिस्थितियों का मानसिक प्रत्यक्षीकरण कराते में सफल हुम्रा है। यह एक खण्डकाव्य अन्तर्मुख प्रवन्थ के रूप में है। इसमें गोस्वामी किस परिस्थित में उत्पन्न हुए उसका सरस वर्णान किया है। साथ ही उन्हें किस प्रकार दिव्य सत्ता का वोध हुम्रा इसका अन्तर्वृत्ति के आन्दोलन के रूप में वर्णान किया है।
- (५) तक्षशिला—यह उदयशंकर भट्ट द्वारा प्रशीत सात स्तरों में सम्पन्न हुआं हैं। इसकी भाषा गम्भीर, श्रोज, तथा प्रसाद से युक्त, व्याकरण से अनुमोदित तथा सुगठित है। इस प्रकार परिमाजित भाषा के दर्शन प्रायः बहुत कम प्राप्त होते है। वर्णन रोचक तथा हदयग्राही है। यह उत्तम काव्य है किन्तु इसमें निम्नलिखित वातों की कभी प्रतीत होती है।
- (म्र) महाकान्य के लिये एक शृंखलामूत्र की म्रावश्यकता होती है। इसमें इसका ग्रभाव है। यद्यपि योग्य किव ने विभिन्न कथायें कहकर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है फिर भी वें एक दूसरे से पृथक्-पृथक् बनी रहीं। प्रथम कथा चकी तथा वाहुवली की है जिसमें ग्रापस के द्वन्द्व का वर्णन है। यह प्रसंग द्वितीय ग्रीर तृतीय स्तर तक चलता है। इसका मूल्य कथा में विस्तार ही है। इस प्रकार तीन ग्रध्याय समाप्त हो जाते है। दूसरी कथा ग्राम्भी की है। इसमें उसके राज्य-विस्तार, ग्रलक्षेन्द्र का भ्राक्रमण तथा मगध देश द्वारा तक्षशिला पर ग्रधिकार ग्रादि वातें विर्णत है जो कि चतुर्थं सर्ग में समाप्त हो

जाती है। तीसरी कथा में प्रशोक का शासन तथा तक्षशिला का उद्घार ग्रीर कुणाल का तक्षशिला का शासक होना तथा तिष्य-रक्षिता द्वारा कुणाल का ग्रंथा होना एवं निर्वासित होकर मगय पहुँचना फिर उसके पुत्र सम्प्रति का वहाँ का शासक होना विण्ति है। यह वर्णन भी दो सगों में ममाप्त होता है। ग्रन्तिम सगें में ग्रीक, कुशान, हूण श्रादि राजाग्रो के वर्णन तथा तक्षशिला का घ्वंस लिखा गया है। किव की योजना प्रशंसनीय है किन्तु सानुबन्ध कथा न होने के कारण संशिलप्ट प्रभाव नहीं पड़ता।

- (a) पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक जगत् के दर्शन बहुत कम हो पाये है।
- (स) प्रकृतिवर्णन भी यथारूप नहीं है।
- (द) समय के व्यवधान होने के कारण एवं समय पर परिवर्तन होने के कारण एक संस्कृति तथा एक समाज के दर्शन नहीं प्राप्त हो सके।
- (६) श्री रामचन्द्रोदय काव्य-यह ग्रन्य पिएडत रामनाथ ज्योतिषी द्वारा रचित जुलाई सन् १९३७ ई० में प्रकाशित हुग्रा । यह कान्य सोलह कलाग्रों में पूर्ण हुम्रा है। प्रथम कला में किव ने ग्रन्थारम्भ का कारण तथा काव्यादर्श ग्रीर सत् कवि की विवेचना की है। दूसरी कला में सूर्यवंश का प्रताप, नृपयज्ञ, जन्म, विद्यारम्भ तथा विश्वामित्र का आगमन भीर राम-लक्ष्मण को लेकर प्रस्थान का वर्णन किया है। तीसरी में ताड़का-वध तथा मिथिलाप्रवेश, चौथी में मिथिलापर्यटन, पाँचवीं में पुष्पचयन, छटी कला में धनुपभंग तथा परशुराम-सम्वाद, सातवी कला में दशरथ का मिथिला में स्वागत, स्नाठवीं कला में राम-सीता की अप्टयामचर्या, नवम कला मे पट्ऋत्वर्णन, दसवीं कला में ग्रामनसूटियों की सीता जी का उपदेश, ग्यारहवी कला में वर्गाश्रम-व्यवस्था, वारहवीं कला में आश्रम धर्म, तेरहवीं कला में राजनीति, चौदहवीं कला में साधारएा नीति, पन्द्रहवी कला में वेदान्त और सोलहवीं कला में ग्रन्थपरिचय, कविपरिचय, देववन्दना भादि का वर्णन है। ग्रन्थ के ग्रवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रस्तुत ग्रन्थ महाकाव्यों की श्रेणी में नहीं श्रा सकता। इसके पूर्वोद्ध में रामचन्द्र का विश्वामित्र के साथ मिथिला तक पहुँचना तथा सीता के पालिग्रह्स तक की कथा वरिसत है। यह कथा घाठवी कलातक समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात् नवीं कला से लेकर सोलहवीं कला तक भ्रन्य विवरता दिये गये है। वे प्रवन्घ काव्य के लिये वहीं तक उपयोगी हो सकते हैं जहाँ तक कथा का सम्बन्ध उनसे

वना रहता है किन्तु इस काव्य में वे ऊपर से चिपके से दिसलाई पड़ते हैं। ग्रन्छा तो यही होता कि किव इनको स्थान ही न देता। ग्रथवा इनको पृथक् करके दूसरी पुस्तक की रचना करता। यह तो प्रवन्ध काव्य के लिये ग्रनुपयोगी ही सिद्ध हुए। दूसरे, इस काव्य में किसी पात्र का पूर्ण चरित्र नहीं प्राप्त होता है। यहाँ तक कि रामचन्द्र जी का भी पूर्ण चरित्र सम्मुख नहीं ग्राप्त होता है। इतना ग्रवच्य कहा जा सकता है कि उत्तरार्द्ध के सर्ग, जिसमें कि धर्म, राजनीति, विधवा-विवाह ग्रादि का वर्णन है, मनुस्मृति की भाँति ज्योतिपी जी स्मृति-रचियता का कार्य दे सकते हैं। किव ने ग्रजभाषा की परम्परा को ग्रक्षणण बनाये रखने का प्रयास किया है। वह सराहनीय है, किन्तु किव महाकाव्य की रचना में ग्रसफल रहा है।

(७) पुरुषोत्तम—कथा का प्रारम्भ कृष्ण के मथुरापुरी प्रवेश से होता है। उसके पश्चात् कंस-वध, मातृ-मिलन, श्रावण-सुषमा है। फिर व्रजवासियों की स्मृति होने पर कृष्ण ने उद्धव को दूतरूप में भेजा, एवम् अपना सन्देश दिया। वज की व्याकुलता को देखकर उद्धव के लौट आने का वर्णन किया गया है। यह प्रसंग पाँच अंगों में समाप्त होता है। तत्पश्चात् कथा की श्रुंखला टूट जाती है और वैदर्भीवरण का प्रसंग आता है। उसके पश्चात् भौमासुर का वध एवम् अवला-उद्धार का वर्णन किया गया है। मार्ग में ही कृष्ण ने केवल संकेत कर दिया कि "यही हस्तिनापुर है जिसमें मदकल वसते, धर्म सरोवर को जो गंदला कर कर हँसते। यही एक दिन होगा मुक्तको आर्थ श्राना, शायद मुक्तको पड़े काल से काल भिड़ाना।" पृष्ठ १६६

यह प्रसंग सातवें श्रंग में समाप्त हो जाता है। श्राठवें श्रंग में कृष्ण दौत्य कार्य करते हैं श्रीर श्रसफल होने पर कुन्ती के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मै

"रि ! कुरुचेत्र लाया हूँ, मैं रिक्त नहीं श्राया हूँ।" उस पर कुन्ती कहती है कि—

"जो तुमे जँचे वह करना ।" ग्रीर कृष्ण सान्त्वना देते है कि-

"धैर्य धरो दिन श्राते हैं री, धर्मपुत्र शिर चँवर दुलेगा ये दिन तो श्रव जाते हैं री।" श्रीर यही पर काव्य का कथानक समाप्त हो जाता है। जिस वाक्य का संकेत श्रीकृष्ण ने सत्यभामा से किया था "शायद सुक्तको पढ़ें काल से काल भिड़ाना" उसकी पूर्ति नहीं हुई। इस काव्य में कथा का कमिक विकास भी नहीं प्राप्त होता है। प्रथम पाँच सर्गों की कथा के पश्चात् श्रन्तिम

तीन सगों की कथा से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । नाट्य सिन्धयों का विल्कुल ग्रभाय है। काव्य का महत् उद्देश्य क्या है उसकी ग्रोर न तो संकेत है ग्रीर न उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा हो है। कथा की पूर्ति भविष्य के लिये सान्त्वना देकर छोड़ दी गई है। हमारे विचार से यह काव्य ग्रधूरा ही है।

- (८) मानसी—यह उदयशंकर भट्ट द्वारा प्रगीत मुक्तक काव्य है। इसमें विश्व का यथार्थ दर्शन है। प्रारम्भ, दर्शन, रूप, प्रकाश, प्रश्न ग्रादि पर मुक्तक कविता लिखी है।
- (६) हल्दीघाटी—(दीर-रस-प्रधान आदि महाकाव्य) इसके रचयिता श्री स्यामनारायण पाराडेय है । यह पुस्तक सतरह सर्गों में विभाजित हुई है । इसके सम्बन्ध में कई प्रकार के आक्षेप हैं, इनका निराकरण होना आवश्यक है ।
  - (म्र) इस काव्य का नाम 'हल्दीघाटी' भ्रामक है। मेवाड़ में कुम्भलमेड़ के निकट दो पहाड़ियों के मध्य के स्थान का नाम हल्दीघाटी है। समस्त घटनायें इस स्थल पर नहीं घटित हुई। केवल युद्ध ही हुम्रा है। यदि किव का ध्येय केवल युद्धवर्णन ही होता तो इसका नाम उचित होता किन्तु कुछ घटनायें दिल्ली की है, कुछ मेवाड़ देश की हैं। केवल एक घटना हल्दीघाटी की है। हल्दीघाटी नाम देकर कथा की अन्विति हो ही नहीं सकती। यदि इसका नाम प्रतापचरित्र म्रथवा मानमर्दन एवं म्रकवरदलन या इसी प्रकार का कोई ग्रीर नाम होता तो कथा की म्रन्विति हो सकती।
  - (व) समय श्रीर कार्य की अन्विति नहीं। जब शक्तिसिंह मृगया में महाराणा प्रताप से कुद्ध होकर दिल्ली पहुँचता है, तत्पश्चात् उसका वर्णन एवं पुरोहित के शव का एवं राणा के प्रासाद में पहुँचने का वर्णन होता है तो उसके कारण कार्य श्रीर समय की अन्विति नहीं हो पाती श्रीर इसके कारण प्रवन्ध की तारतम्यता नष्ट होती है।
  - (स) महाकाव्य के लिये सानुबन्ध किवता का होना ग्रावश्यक है जिसका कि इसमें ग्रभाव है। किव ने नमस्कार, प्रस्तावना, परिचय, प्रताप, चित्तौड़, फाला, मन्ना, वीर सिपाही, चेतक, हल्दीघाटी, माला ग्राद का परिचय देने के पश्चात् प्रथम सगं से कथा प्रारम्भ की है प्रेरणा महाराणा प्रताप के समाविस्थल को देखने पर जागृत हुई।

पुस्तक पढ़ने से ज्ञात होता है कि किव ने फुटकर किवतायें लिखी होंगी श्रीर हत्दीघाटी युद्ध भी पृथक् ही लिखा होगा; किन्तु महा-कान्य बनाने की इच्छा से इघर-उघर के सगों का एकत्रीकरण किया होगा क्योंकि इस काच्य में दूसरे, तीसरे श्रीर चौथे सगं का सम्बन्ध नायक से बिल्कुल नहीं है।

- (द) उर्दू की मरसिया परम्परा की स्पष्ट छाप है। देखो पृष्ठ १३५-३६
  "जो तिनक हवा से वाग हिली,
  लेकर सवार उड़ जाता था।
  चिंग इधर गईं चिंग उधर गईं,
  चिंग चढ़ी वाढ़ सी उत्तर गईं।
  था प्रलय चमकती जिधर गईं।
  चिंग शोर हो गया किधर गईं।
- (य) एक स्थान पर विरोधाभास है। देखिये—

  "युगल-वन्धु रख देख क्रोध से लाल हो गया था सूरज।

  मानों उसे मनाने को श्रम्बर पर चढ़ती थी भूरज।।

  किया सुनहला काम प्रकृति ने मकड़ी के मृदु तारों पर।

  छुलंक रहीं थीं श्रन्तिम किरखें राजपूत तलवारों पर॥
  धीरे-धीरे रंग जमा तम का सूरज की लाली पर।

  कौवों की बैठी पंचायत तरु की डाली ढाली पर॥

  चूम लिया शिश ने भुक कर कोंई की कोमल गालों को।
  देने लगा रजत हँस हँस कर सागर, सरिता, नालों को॥

  हम्स जन्तु निकले गह्वर से घेर लिया गिरि भीलों को।

  इधर मलिन महलों में छाथा लाश सौंप कर भीलों को॥"

उपर्युंकत छन्द द्रष्टव्य है। एक ओर तो प्रकृति को कुद्ध भ्रोर धूलि-धूसरित शंकित किया जा रहा है जो शृंगार के लिए उचित कीड़ास्थल नहीं उपस्थित करती, दूसरी थ्रोर शृंगार का विधान रचा जा रहा है। तीसरी श्रोर राजा लाश को सींपकर महलों में मिलनमुख प्रवेश कर रहा है। नहीं ज्ञात होता कि किस रस को संचारित करने में ऐसे विभिन्न भाव एक-दूसरे के सहायक वन रहे हैं। यहाँ पर विरोधाभास है जो एक स्थित पर किसी भाव को स्थिर ही नहीं होने देता है। यदि यह मान लिया जाय कि तथ्य का निरूपण किया गया हं तो भी उचित नहीं प्रतीत होता है। यदि प्रकृति मिलन एवं धूलि-धूसित है तो शिश को कुमोदिनी के कोमल गालों को चूमने का प्रवसर ही न प्राप्त होगा। जब दिशायें मिलन होंगी उस समय प्रकृति हुँसती-सी मुसकाई-सी दृष्टिगोचर नहीं होगी, वरन् भयावह प्रतीत होगी।

(फ) शब्दों के कु-प्रयोग एव उचित ग्रर्थों की कमी। यथा—

- (ग्र) "सैनिक तनतना उठे, हाथी-हय-दल पनपना उठे, गनगना उठे"
- (व) "समद तब जाता था" (मद से ) समद प्रयोग उचित नहीं।
  "नरम कभी जल सा" जल तरल होता है, नरम नहीं।
  "विस्मय चिन्ता की ज्वाला भमकी राखा के मन में।"
  कोधाग्न भभकती है, चिन्ता की रेखायें वनती हैं।

वैसे पाण्डेय जी की काव्यकला का पूर्ण विकास हुआ है। इसमें युद्ध की अनेक परिस्थितियों का चित्रएा अपने ढंग का ही हुआ है और वर्णान प्रवाह-पूर्ण और सजीव है, फिर भी जीवन के समग्र रूप ग्रहण करने का प्रयास नहीं किया गया। इसको वालकों के लिए उत्तेजक पुस्तक माना जा सकता है, विद्यत्समाज में इसका सम्मान नहीं होगा।

(१०) श्रायीवर्त- शायीवर्त की मूमिका में प्रश्न उठाया गया है कि "यह काव्य महाकाव्य होने का ग्रधिकारी हैं" श्रीर इसके समाधान में यह कहा गया है कि "श्राचार्यों ने महाकाव्य के जितने लक्षरण बतलाए है उनका समन्वय ग्रधिकांशतः इस महाकाव्य में हो जाता है, तथापि सम्भव है, वाल की खाल निकालने वाले सर्वांशतः समन्वय न होने के कारण इसे महाकान्य न मानें, किन्तु हम तो कुछ लक्षणों की श्रसंगित होने पर भी इसे महाकाव्य मानते है ग्रीर सहृदय साहित्यिक भी इसे ऐसा ही मानेंगे।" ग्रागे चलकर यह भी कहा कि "प्रियप्रवास लक्षणतः खण्डकाव्य होने पर भी महाकाव्य की श्रेणी में गिना जाता जा सकता है। ऐसे तो कितने ही लाक्ष शिक साकेत के भी महाकाव्य होने में सन्देह करते हैं।" तीसरे यह भी कहा है "आजकल के वने हुए काव्यों के वर्ण्य विषयों को लक्ष्य मे रखकर ही लक्षग्रग्रन्थ वर्नेगे । उस समय श्रायांवर्त ऐसे काव्यों को महाकाव्यों के ग्रन्तर्भुवत होना विवाद का विषय नहीं रह जायगा।'' वौथी वात यह कही है कि "ग्रायीवर्त का कवि प्रगतिवादी की श्रेणी में स्राता है। प्रगतिवादी इस सर्थ में कि वह नवीन विचारों का प्रचारक है। गतानुगति का विरोधी श्रौर प्राचीन परिपाटी का प्रतिगामी है। श्रमिकों ग्रौर किसानों का पक्षसमर्थन तथा यथार्थवाद व वास्तव-वाद की व्याख्या ही केवल प्रगतिवादिता व प्रगतिशीलता नहीं, विल्क मुख्यतः श्रनुकरए। शीलता का ग्रभाव ग्रीर गित-विमुखता का तिरस्कार है। इस वृष्टि से ग्रायांवर्त प्रगतिवादी महाकाव्य कहा जा सकता है क्योंकि इसके पढ़ने पर हमारी मनः स्थिति एक श्रलीकिक लोक में पहुँच जाती है ग्रीर हममें एक श्रभूतपूर्व नवजीवन का संचार हो जाता है। नवसंदेश के दृष्टिकोण से देखने पर कोई भी काव्य भावपक्ष ग्रीर कलापक्ष की दृष्टि से श्रपना श्रत्यन्त महत्त्व रखते हुए भी श्रार्यावर्त की समकक्षता नहीं कर सकता। यह एक सत्य है। सम्भव है, सहृदय समाज मेरी उक्ति को ग्रतिश्वोक्ति मान वैठे।"

उपर्यु बत तर्क को सम्मुख रखते हुए मेरा नम्न निवेदन यह है कि महाकाव्य कहलाने के लिये कुछ लक्ष्मों का होना प्रायः म्निनवार्य है जैसा कि इस
निवन्ध की पृष्ठ-संस्था ११ पर वतलाया जा चुका है। यहाँ पर पुनरावृत्ति
की म्नवस्यकता नही है। यदि महाकव्य उन म्निवार्य लक्ष्मगों पर पूर्ण उत्तरता
है तो वह ग्रवस्य ही महाकाव्य कहलावेगा, इसमें किसी एक व्यक्ति के मानने
ग्रौर न मानने का प्रश्न नहीं उठता। किसी महाकाव्य का नाम लेकर
कहने से कि म्रमुक महाकाव्य कहलाया जा सकता है इसिलए यह भी महाकाव्य मान लिया जावे कहना कहाँ तक उचित होगा। प्रथम एक महाकाव्य
की दूसरे महाकाव्य से तुलना करना समीचीन नहीं, क्योंकि एक की परिस्थितियाँ, समय ग्रौर विषय दूसरे महाकाव्यों की परिस्थितियों, समय ग्रौर
विषय से सवर्था भिन्न हो सकते है। फिर भी उनकी तुलना कैसी? यदि
उनकी तुलना हो भी सकती है तो केवल एक निश्चित कसौटी द्वारा हो हो
सकती है। उसी ग्राधार पर वे महाकाव्य कहलाने के ग्रिधकारी भी हो
सकते हैं।

स्रव प्रश्न लक्षराग्रन्थ वनने का है। जब वर्ण्य विषय को देखकर लक्षराग्रन्थ वनेंगे उस समय यह महाकाव्य स्वतः मान्य हो जावेगा यह कहना कुछ प्रधिक उचित नहीं ज्ञात होता। लक्षराग्रन्थों में भी तो सर्वदा विकास होता रहा है श्रीर प्रव भी वे विकसित हो रहे है। कोई भी लक्षरा सर्वदा मान्य नहीं रहता किन्तु उसकी ग्रान्मा सदैव मान्य रहती है। यदि उसके तत्त्व नष्ट हो गए तो उसके ग्राधार पर रचित रचना मान्य नहीं होगी। 'श्रायिवतं' का कि प्रगतिवादी श्रेगी में ग्राता है इसका ग्राथ्य छेकर इसे प्रगतिवादी महाकाव्य घोषित किया जा सकता है—यह तो उसी प्रकार का कहना होगा' जैसे ग्रव्य-गित प्रतियोगिता में सब प्रकार के ग्रव्य उपस्थित हों श्रीर निर्णय के श्रवसर पर उसका रवामी यह कहे कि श्रमुक जानि के श्रव्यों से ही उसकी प्रतियोगिता मान्य होगी। यह वात कहाँ तक स्वीकार की जा सकती है ? इसी प्रकार किसी वाद का श्राश्रय छेकर महाकाव्य घोषित करने की क्या

ग्रावश्यकता ग्रा पड़ी वयोकि "वाद" को ग्राघार मानकर चलने वाली श्राली-चनाये सामयिक ही कही जायेगी, सर्वकालीन नहीं।

उपर्युक्त कथन केवल भूमिका को दृष्टि में रायकर किया गया है। अब हमें इस महाकाव्य को महाकाव्यन्व पर पतिष्ठित करने वाले अवयवों का निरीक्षण करना है कि वे कहाँ तक इसे महाकाव्य घोषित करने में सहायक होते हैं।

१--इस काव्य का नायक 'कवि चन्द' माना गया है। क्या इस काव्य में इसके नायकत्व का पूर्ण दिर्वाह हो सका हे ? प्रथम सर्ग में चन्द के दर्शन / श्रान्त-क्लान्त और श्राहत के रूप में प्राप्त होते हैं जो नायक को नायकत्व के पद पर श्रामीन नहीं होने देते। दूसरे सर्गमे नायक का पता नहीं चलता है। तीसरे सर्ग में नायक विवश और निराश दिखाई पड़ता है। चौथे सर्ग में फिर उसके दर्शन नहीं होते हैं। पाँचवें सर्ग में वह किकर्त्तव्यविमूढ़-सा दिखलाया गया है। छठें सर्ग में प्रलयगान करने के लिए सरस्वती की प्रार्थना करता है। यहाँ पर भी उसके दिव्य दर्शन नहीं मिलते, वरन् महारानी के दिव्य दर्शन अवश्य होते हे क्यों मिहारानी ने कवि-रानी द्वारा चन्द्र से कहलाया है कि वह अपनी वागी से ज्वाला भड़कावे और वह स्वयं रगा-क्षेत्र में ररणचण्डी का कृत्य सम्पादित करेगी। सातवें सर्ग में दूत का कार्य करते हुए जयचन्द के दरवार में दर्शन होते है। वहाँ पृथ्वीराज के चक्षुविहीन किये जाने का समाचार मिलता है, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पडता। जयचन्द अवश्य स्वतन्त्रता को पूनः स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ता है श्रोर महारानी में कर्त्तव्यपराय स्ता की भावना लक्षित होती है। ग्राठवें ग्रीर नवे सर्ग में भी किव चन्द सम्मुख नही ग्राता है। वहाँ पर भी हमें महारानी ग्रीर जयचन्द के साथ गीरी की सेना के घोर युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। दसवें सर्ग में श्रार्य सेना विजयिनी होती है। उस समय चन्द हतचेत तथा किकर्त्तव्यविमूढ दशा में दृष्टिगोचर होता है घोर उसी समय ग्रपना पथ निरूपित करता है। ग्यारहर्वे सर्ग में एक फकीर के रूप में गौरी को उसके पैरों पर लोटते हुए देखते हैं। वारहवें सर्ग तथा तेरहवें सर्ग में वह ग्रवश्य कियाशील दिखलाया गया है और वहीं पर उसका ग्रन्त होता है। दस प्रकार नायक का चरित्र महाकाव्य के अनुरूप नहीं है। उसका चरित्र कही पर किकर्राव्यविमूढ़ और कही पर दूत के कार्य को करता हुम्रा दिखलाया गया है, जो उदात्त भावना के विपरीत है। "नायक देश ग्रथवा मानवता का प्रतिनि-धित्व करता है, जिसको विजय उसकी विजय पर आधारित होती है, स्रीर उसकी पराजय से देश और उद्देश्य को गहरी ठेस लगती है।"

Epic for instance one notices usually depicts a victorious hero. It cannot well do, otherwise for in such a poem the interest is rather national than individual. The Hero represents the country or a cause which triumphs with his triumphs, whose honour would suffer from his defeat.

English Epic & Heroic poetry P. 19.

- २—इसके ग्रितिरिक्त ग्रार्यावर्त के चरित्र-चित्रण में सबसे बड़ी त्रुटि यह हुई है कि समस्त पात्र श्रेष्ठ ही दिखलाये गए हैं जो श्रस्वाभाविक प्रतीत होते हैं। जयचन्द ग्रीर गौरी का चरित्र भी श्रेष्ठ दिखलाने का प्रयास किया गया है जो न उचित ही है ग्रीर न मान्य। यदि सब पात्र श्रेष्ठ ही है तो संघर्ष कैसा?
- २--किव तथा पृथ्वीराज का अन्त जिस दशा में दिखलाया गया है वह अभार-तीय है। इससे न तो पृथ्वीराज का ही मुख उज्ज्वल होता है और न कीव चन्द का ही।
- ४—कहीं कही चरित्रचित्रण में समय का ध्यान नहीं रक्खा। महारानी संयो-गिता जब रणक्षेत्र को बीर रमणी की भाँति जाती है, उस समय किं को उसके वीर वेश की कल्पना करके उसको वीर रूप देना था न कि नायिका का रूप ? देखिये—

"रानी पहिने थी पीत धिनांसुक उसमें,

शोभती थी जर की किनारी नेत्ररंजिनी। मानो शची रानी घिरी सोने की घटाओं से.

श्रीर लिपटी हो जलधर धौन दामिनी।

उन्नत उरोज पर कवच कसे हुए,

वन्दिनी है मानो सुकुमारता हृदय की। कर कर्त्तन्यरूपी वज्र के कपाट में।"

यहाँ पर किव ने जो रूप वीर क्षत्राणी का ग्रंकित किया है वह उचित नहीं। यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह विवशता के कारण वह रूप घारण कर रही थी। उसकी ग्रान्तरिक भावना नहीं थी।

५ — इस महाकान्य में भ्रपेक्षित जीवन की पूर्ण एवं उदात्त न्यास्या नहीं पाई जाती है।

(११) कुरुक्षेत्र—यह काव्य रामधारीसिंह 'दिनकर' रचित सात सर्गो में विभाजित है। इसमें युधिष्ठिर की ग्रात्मग्लानि,भीष्म का प्रवोध, ग्रन्तवृं तियों का काव्योचित ग्राकलन, राजनीति में शान्ति, ग्रशान्ति का उपयोग, ज्ञान-वैराग्य- हमं का योग, मानवीय साम्य सिद्धान्त की नूतनता का ग्रानन्द ग्रीर प्रवोग एवं होमल मानवीय भावों का बहुत ही मुन्दर चित्रगा हुग्रा है। इसमें ग्रोज-पूर्ण भाषा तथा तीन्न मर्मवेदना जगाने वाली अक्ति के दर्शन होते हैं किन्तु, पारिभाषिक ग्रयं में महाकाव्य का प्रवत्वात्मक कथानक के ग्राधार पर श्रवस्थित होना ग्रनिवार्य है। इसमें न तो इस प्रकार का कोई कथानक है, न नायक, नायिका ग्रीर न सन्धियाँ, केवल युद्धदर्शन को सर्भवद्ध देखकर महाकाव्य कहना श्रनुचित ही होगा। इसे उच्च कोटि का खण्डकाव्य कह सकते है। मुख्यतः विचार-काव्य कहना ही उचित है।

- (१२) जोहर—मुबीन्द्र द्वारा रिचत यह छः खण्डों में पूर्ण हुम्रा है। इस काव्य की रचना भारतीय सतीत्व की उज्ज्वल प्रतिमा वीरांगना महारानी पिद्गनी के प्रपूर्व विलदान की इतिहासप्रसिद्ध कथा के ग्राधार पर की गई है। सम्पूर्ण काव्य वीज, संघर्ष, सन्धि, दर्शन, प्रश्यावर्तन तथा उत्सर्ग छः खण्डों में सजीव एवं ग्रोजपूर्ण भाषा में व्यंजित है। यह खण्डकाव्य है।
  - (१३) जौहर रामकुमार वर्मा रिचत वर्णनात्मक कविताएं जौहर ग्रिभि-शाप, प्रथम दर्शन के पश्चात् उनके गीत दिए गए है जिसमें उनकी प्रतिभा का श्रमूठा विकास हुआ है।
    - (१४) जीहर—श्री स्यामनारायण पाण्डेय द्वारा रचित इक्कीस चिनगा-रियों में समाप्त हुआ है । येह काव्य वीर एवं करुण रस से श्रोतश्रोत है किन्तु सानुबन्ध कविता का श्रभाव है।
      - (म्र) युद्ध का प्रारम्भ स्वाभाविक नही है।
      - (व) ग्रलाउद्दीन के युद्ध के हारने पर काम-वासना का स्थान ही शेप न रहेगा। उस समय लज्जा ग्रथवा ग्लानि हो सकती है। उन्माद होना वहीं पर सम्भव होता है जहाँ पर युद्ध न हुग्रा हो। ग्रत: ग्रलाउद्दीन खिलजी का उन्माद ग्रवैज्ञानिक है।
        - (स) तीसरी ग्रीर चीयी चिनगारियाँ कथा को अग्रसर करने में सहायक नहीं होतों। यह हो सकता है कि अपनी हार को जीत में परिस्तत करने के लिए खिलजी के मन में युद्ध की इच्छा उत्पन्न हुई हो ग्रीर युद्ध की घोषसा कर दी गई। मृगदम्पति द्वारा अभिशाप निरी कल्पना है। रत्नसेन का वन्दी होना भी ग्रस्वाभाविक लगता है।
          - (द) पन्द्रहवीं ग्रीर सोलहवीं चिनगारियाँ उचित नहीं कही जा सकती है। एक ग्रोर तो नगर तोषों की मार से विष्वंस किया जा रहा है ग्रीर दूसरी श्रोर श्रुगार का वर्णन, विशेषकर रानी की रतनसेन से मिलने

की इच्छा जबकि वह जौहर करने जा रही हो। ये भाव न तो रानी को तेजस्वी बनाते हैं घीर न मान-मर्यादा के अनुकूल ही है।

- (य) श्रन्तिम मिलन न तो उचित रूप से प्रदर्शित किया गया है श्रीर न उस मानमर्यादा का घ्यान रक्खा गया है जो बीर के लिए शोभा देता । यह साधारण व्यक्ति के लिए भले ही उचित कहा जा सके ।
- (फ) जौहर के पश्चात की जितनी चिनगारियाँ है वे ग्रनावश्यक हो जाती है नयों कि विलदान ही इस काव्य का धन्तिम ध्येय है जी ग्रठारहवीं चिनगारी में ही समाप्त हो जाता है। उन्नीसवीं, बीसवीं स्रीर इक्कीसवीं चिनगारियों का महत्त्व इस काव्य के लिए कलेवरवृद्धि-मात्र ही है।
- (ज) एक ही वाक्य में एक शब्द की आवृत्ति पुनरावृत्ति दोप में आती है। घाठवीं चिनगारी में ऐसा कई बार प्रयोग हुन्ना है। यथा-"घृम घृम कर मधुप, फूल चूम कर मधुप गा रहे विहान थे . गुँज रहे गान थे।"

इसमें विहान का प्रयोग उचित नहीं। ग्रीर न मधुप की पुनरावृत्ति ही उचित है, जो काव्यसीष्ठव के लिए ग्राह्म नहीं।

यदि इस कान्य में उपयुंक्त दोप न होते तो यह सुन्दर महाकान्य होता क्योंकि पाण्डेय जी की शैली प्रवाहपूर्ण है स्रोर वर्णन सजीव हुए हैं ।

- (१५) महामानव-श्री ठाकुरप्रसाद सिंह अग्रदूत द्वारा १५ सर्गों में महात्मा गान्धी के कुछ प्रमुख चित्र श्रंकित किए गए हैं। प्रवन्ध काव्य के लिए कुछ चित्रों का ग्रंकन ही पर्याप्त नहीं होता, वरन् कथा का स्पष्ट एवं कम-वद्ध ग्रायीजन होना ग्रावश्यक होता है, जिसका इसमें ग्रभाव है। इसमें संघर्ष का ही साम्राज्य है। किसी निश्चित योजना की कल्पना कवि पूर्ण न कर सका। यह सम्भव भी नहीं था वयोंकि जिस समय महात्मा गान्धी जी जीवित ये उसी समय इसकी रचना हो चुकी थी श्रीर स्वतन्त्रतादेवी के भी दर्शन नहीं हुए थे वयोंकि उनका मन्तिम लक्ष्य या स्वतन्त्रता प्राप्त करना, जिसके दर्शन सन् १६४७ ई० के ग्रगस्त मास में प्राप्त हए।
  - (ग्र) इसमें महाकाव्य को जीवन की व्याख्या नहीं माना।
  - (व) कहानी में केवल उन ग्रंशों को स्वीकार किया गया जिनका सम्बन्ध घात-प्रतिघात से है।
  - (स) कहानी में कोमल ग्रंश (मार्मिक स्थल) पहिचानने की भी चेष्टा नहीं है।

- (द) घटनात्रों के स्वाभाविक विकास की चिन्ना भी नहीं वी गई। कार्य व कारण सम्बन्ध भी उपस्थित नहीं है।
  - (य) मानवता का मूल केवल इतना है:-
    - (क) ममानाधिकार,
    - (य) शोपण के प्रति विद्वेप,
    - (ग) सत्य श्रीर श्रहिमा।
    - (फ) ये भावनाये केवल सामयिक है। जीवन के बाव्वत गत्य से इनका सम्बन्ध कम है।
    - (ज) शास्त्रीय दृष्टि मे जिस प्रकृतिवर्णन की म्रावय्यकता थी उसका को र्ष रप उपस्थित नही है। नितो मानवस्वभाव का विश्लेषणा है न इतर प्रकृति का। काव्य का अन्त भी उपन्यास का-सा है। महात्मा के नाम पर मानवीकरण की भावना को केन्द्रित करके म्रावर्गविशेष को ही सब कुछ मान लिया गया है। हन्द्रक्षेत्र भी सीमित है। दमन, ग्रन्याचार और धार्मिक विद्रोह केवल यही कहा गया है।

इन्ही भावनाथों का मानवीकरण उसी प्रकार किया जा सकता था जिम प्रकार महात्मा गान्वी को मानवता का जामा पहनाया गया। इस कान्य में छाया के सहारे भावनाओं को व्यक्त करने का उपक्रम है। इन छायाओं की श्राधारभूमि कही स्पष्ट है श्रीर कही अत्यन्त अस्पष्ट। श्रतएव कहानी में रसवत्ता नाम को भी नहीं है। "जन-जागरण की महागाया" नाम देकर गाथा शब्द का मूल्य इस कहानी में घटा दिया गया।

- (१६) श्रावीणी—यह पं० अनूप शर्मा द्वारा विरचित है। इसमें सात विभाग है, जिनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें प्रथम विभाग में भगवती की प्रार्थना, दूसरे में चरणार्चना, तीसरे में मन्द-मुस्कान, चीये में दृष्टिपात (नेत्र), पाँचवें में चक्र-चर्चा, छठे में कृपाण, सातवें में महिपासुर का वध वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ को सप्तातती बनाने के लिए '५०१ घनाक्षरियाँ लिखी हों। यह ग्रन्थ घारा-वाहिक कथानक को लेकर नहीं लिखा गया है, इसलिए न तो यह खण्डकाच्य है ग्रीर न महाकाच्य। यह मुक्तक काच्य है।
  - (१७) जननायक—(म्र) यह श्री रघुवीरशरण 'मित्र' द्वारा विरचित है। इसमें महात्मा गान्धी के जीवनचरित्र की ३१ सर्गों में ग्रक्तित किया गया है। यह ग्रत्य मौलिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी समस्त घटनायँ महात्मा गान्धी द्वारा विष्ति 'ग्रात्मकया' से ली गई है। यह चरितकाव्य है, महाकाव्य

नहीं, क्योंकि चरितकाव्य में चरित्रचित्रण पर ग्रधिक जोर दिया जाता है, महाकाव्य में कवित्व पर । चरित प्रचारार्थ लिखे जाते हैं ग्रौर महाकाव्य केवल रसास्वादन के लिए ।

- (व) इसमें राजनीतिक वातों की कर्कशता ग्रधिक है, काव्यत्व वहुत ही कम ।
- (स) ग्रप्रासांगिक वातों की भरमार है। देखिए विदाई के ग्रवसर पर 'वा' का लड़के को खिलीना देना कितना हास्यास्पद है। कही वालिका ग्रपने भाई से पृथक् होने का साहस करेगी?

"वा ने दिए खिलोंने शिशु को , तय शिशु का मधु भगदा निवटा।"

(द) गोकुलदास मकन का कथन किससे हैं ? देखिये—
"में गरीब हूं समा करो सब ,
सेवा में जो कमी रह गई।
मानों श्रद्धा हाथ जोड़ कर ,
श्रपने मन की बात कह गई।
फिर जननी के नयन पूंछ कर ,
सुन्दर श्रुभ सन्देश दिया यह॥

भूत भविष्यत् वर्तमान में,

बेटी तेरी श्रमर कीर्ति रह ॥"

यह बरातियों से कहा जा सकता है। यदि घर के अन्दर वराती हों तभी सम्भव हो सकता है और फिर माँ का पुत्री को उपदेश। भूत में कीर्ति कैसे अमर रह सकती है यह तो किव ही जान सकता है।

(य) "महासभा कांग्रेस-सूर्य का फैला था प्रकाश भूतल पर! स्वतन्त्रता की दीपक देखो, जिसकी किरणों पर चल चल कर॥ कलकत्ते के ग्रधिवेशन में, रंग-विरंगी चहल-पहल थी। देशभक्ति की मधुर वायु में, जय की मंज़िल बहुत सहल थी॥" इसका क्या भाव! इसके ग्रागे की पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं:-

"सब प्रबन्ध भी देखें त्रात्रो, देखो खड़े स्वयंसेवक हैं। मातृभूमि को गर्व इन्हों पर, मातृभूमि पर इनके हक हैं॥ लेकिन सब कर्त्तव्य भूल कर, बातें बहुत गड़ा करते हैं। काम न करते नाम चाहते, मूखे मक लड़ा करते हैं॥"

१. कृष्णायन की भूमिका, पृष्ठ ३.

इस पद का क्या भाव है ? कीन लड़ा करता है ? देशभक्त अथवा स्वयं-सेवक ? गड़ा का क्या अर्थ ? 'इन्हों' का प्रयोग देखिये ।

- (फ) "ग्रफ्रीका का कण-कण रोया, धरती रोयी ग्रम्बर रोया। कैसे उसकी विदा सहन हो, धरती ग्रम्बर जिसके ऊपर ॥"
  "धरती ग्रम्बर जिसके ऊपर" का क्या भाव?
  - ( ज ) इस काव्य मे धापकी उक्तियाँ देखिये:--

"कोट चूट पतलून डाल कर मोहनदास ठाठ से निकले । या मोहन के शुद्ध देह पर, खटमल चन्द खाट से निकले । नये रूप में देख नाथ को, वा पित से मुस्का कर बोली । चोली जैसा कोट पहिन कर, किससे चले खेलने होली ? ' यह ह्जार सी क्या पहनी है, सर पर धरा टोकरा सा क्या ? मृह्य कहाँ उड़ गई तुम्हारी, दिल पर धरा मोगरा सा क्या ?"

क्या कस्तूरिवा ऐसी नारी अपने पित से इस प्रशार के प्रश्न कर सकती है? यह तो कोई पश्चिमी सभ्यता से श्रोतप्रोत नारी ही कर सकती है। यह प्रश्न ऐसे अवसर पर किया गया जबकि पत्नी अपने पित के दर्शन पाने के लिए एवं उनके प्रेम की इच्छुक थी। यह प्रसंग मनोवैज्ञानिक भी नहीं है।

( ह ) प्रयोग भी देखिये:--

'चीस चुभा करती थीं' 'रूदी की चिपटूँ जो कों का' 'नईं नईं रंगीनी रंग में,

द्रवाज़े पर हाथी श्राया।

'दाती का दाता द्वितता है'

इस चिरितकाव्य को उपदेशात्मक काव्य बना दिया गया है। जिस स्थल पर देखिय बही पर प्रशंसा के पुल बाँधे जा रहे है। माँस-निपेध की व्याख्या की जा रही है। नमक, आभिप त्यागने के उपदेश दिए जा रहे हैं; मुद्धार, रोग से छुड़ाने की विधि बतलाई जा रही है। यदि काली का मन्दिर देन्या गया प्रयवा काशी के घाटों का अवलोकन किया गया तो वहाँ का दृश्य वर्णन करना तो दूर रहा, वरन् एक उपदेशक के-से अकर्मण्य विचार प्रकट किए गए। इस प्रकार काव्य प्रवन्धकारिता की अनेक शिथिलतास्रो का शिकार हो गया है। नापा-नाव सवमें दीथिल्य है।

(१८) उर्मिला—पं॰ वालकृष्ण धर्मा नवीन द्वारा रिवत वतलाया जाता है जिसके कुछ श्रंश 'प्रभा' पित्रका में प्रकाशित हुए थे, किन्तु पूर्मा ग्रन्थ के दर्मन अभी नहीं हुए हैं। श्रतः इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्गीकरणः—उपर्युवत कथित महाकाव्यों का कुछ विवेचन किया जा चुका है भीर उनमें से कुछ किमयों की भीर घ्यान ग्राकित किया गया है। भव शेप महाकाव्यों की नामावली उनके रचना-काल के कमानुसार दी जाती है:—

प्रथम—प्रियप्रवास, रामचरितचिन्तामिण, साकेत । दिवीय—कामायनी, नूरजहाँ, सिद्धार्थ, वैदेही-वनवास, दैत्यवंश । तृतीय—कृष्णायन, साकेत-संत, विकमादित्य ।

पौरािग्रिक काल में जब ईश्वर का अवतार लेना प्रतिष्ठित हुआ, तबसे लेकर प्राज तक वह विचार भारतीय साहित्य का प्रधान अंग वन गया। भिवतकाल तो इसके लिए प्रसिद्ध ही रहा है। इस काल में फिर विचारों में परिवर्तन हुआ श्रीर राम-कृष्ण को मानव के स्वरूप में व्यक्त किया गया। इस प्रकार प्रवन्ध काव्य के विषय नायकों के अनुसार तीन प्रकार से विभाजित हो गए श्रीर उसी प्रकार उनकी रचना प्रारम्भ हुई।

प्रथम समुदाय ने ईश्वरावतार मान करके राम, कृष्ण श्रीर बुद्ध को ईश्वर का स्वरूप प्रदान किया। इस विचारघारा को लेकर निम्नलिखित कान्यों की रचना हुई:—

साकेत, सिद्धार्थ तथा कृष्णायन।

दूसरे समुदाय ने प्राचीन आदर्श महापुरुषों और महावीरों को नायक वना-कर काव्यों का प्रणयन किया । इन ऐतिहासिक महापुरुषों में राम और कृष्ण को एक आदर्श महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है । ये प्राग्-ऐतिहासिक काल के हैं और शेष ऐतिहासिक युग के है । इस आधार पर अधोलिखित महा-काव्यों की रचना हुई:—

प्रियप्रवास, रामचरितचिन्तामिंग, कामायनी, नूरजहाँ, वैदेही-बनवास, साकेत-सन्त स्रोर विक्रमादित्य ।

तीसरे समुदाय ने देवताओं के स्थल पर दैत्यों को नायक बनाकर काव्य निर्मित किये। उनमें दैत्यवंश महाकाव्य की रचना हुई।

## पञ्चम अध्याय

## ग्राधुनिक महाकाव्यों के विषय ग्रीर उपादान

वैदिक काल में वहरा, प्रज्ञिवन श्रीर ग्रादित्य ग्रादि देवताश्रीं श्रीर हेमवती, उपा जैसी देवियों का वर्णन मिलता है। उस काल में यही देव-देवी काव्य के विषय थे, किन्तु पौराणिक काल में पहुँचते-पहुँचते उन सवका स्थान त्रिदेव (त्रह्मा, विष्णु, महेश) गणेश, कुवेर श्रीर दुर्गा ने ले लिया था। ग्रवतारवाद पुराणों का प्रधान विषय वन गया था। उनमें विष्णु के दश श्रवतारों का वर्णन है तथा देवताश्रों की पूजा के श्रीर पर्वो-व्रतों के रखने के नियम विणत है। इन्द्र जैसे देवता स्त्री-पुरुप वाले कुरुम्बीजन वन जाते हैं। वे स्वर्ग में रहते हैं, सुन्दर विशाल भवनों के स्वामी है श्रीर मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। देवी-देवता भी काव्य के विषय वनते रहे हैं। इस प्रकार ग्रादि काल से लेकर ग्राज तक मानव श्रीर प्रकृति काव्य-साहित्य के प्रधान विषय श्रीर उपा-वान होते ग्राये है। इसके श्रितिरक्त ग्राधुनिक काल में जब राष्ट्र एवं देश के प्रित प्रेम की भावना जागत हुई तो राष्ट्र एवं देश प्रेम महा-वान्यों के प्रधान विषय हो गए।

(१) मानव — ग्रादि महाकाव्य के रचियता काव्यकलाघर श्री वाल्मीिक जी ने रामचिरत का ही गुरणमान किया है नयों कि राम जैसे धीरोदात्त नायक ग्रथवा महापुरुष ही काव्य के विषय वन सनते थे। कालपरिवर्तन के साथ ही नायकों में भी परिवर्तन प्रारम्भ हो गया ग्रीर महाभारत-काल में हम देव-पुत्रों को नायक पाते हैं। पाएडु के पुत्र देवसंभव थे। यही नहीं, जब हम पौराणिक काल में पहुँचते हैं तो वे देवपुत्र से बढकर ईश्वर का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कालिदास के समय तक ग्रीर भी परिवर्तन हो चके थे। ग्रव देवी-देवता नायक के पद पर ग्रासीन थे। शंकर महादेव थे ग्रीर पावंती जी देवी थीं। ये दोनों कुमारसम्भव मे नायक ग्रीर नायिका के पद पर सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार प्रारम्भ में मानव नायक के पद पर ग्रासीन था। उसी ने ईश्वर श्रीर देवता का पद ग्रहण कर लिया था। इसकी प्रतिकिया होनी स्वाभाविक थी। वीरणाया ग्रुप में राजा ग्रथवा उनके सेनापित नायक के पद पर ग्रासीन थे जो महाकाव्य के विषय वन गए थे। भक्तियुग के ग्रागमन पर वे किर

े ईश्वर के अवतार बन गए किन्तु रीतिकाल के प्रारम्भ होते ही नायिका-भेद काव्य का प्रधान विषय बन गया था। इस प्रकार उन्नीसवीं जताव्दी के मध्य तक न वियों के प्रधान विषय (१) ईश्वरावतार (दिव्यादिव्य) (२) देवी-देवता (दिव्य) (३) महापुरुष और उनके सेनापित (अदिव्य) और (४) नायिका-भेद थे।

श्रालोच्य काल में एक श्रोर धार्मिक महापुरुषों के प्रयास से भारतीय जीवन में सांस्कृतिक चेतना का प्रस्फुरएा हुश्रा ग्रीर दूसरी श्रोर राजनीतिक हलचल के कारएा देश-प्रेम का सूचपात हुश्रा । नायिका-भेद, जो काव्य का विषय वन गया था, उसका स्थान देश-प्रेम, धर्म-प्रेम एवं जाति-प्रेम ने ले जिया श्रीर राजाश्रों के स्थान पर सावारएा मानव की प्रतिष्ठा हुई । इस तरह मानव के—जो कविता का विषय ग्रादि काल से रहा है-श्रनेक रूप श्राधु-निक महाकाव्यों में दिखाई देते है ।

(अ) दिञ्यादिञ्य प्राधुनिक काल में धार्यसमाज के प्रचार से तथा श्रथवा वैज्ञानिक शिक्षा के कारण कुछ विचारवान् पुरुषों श्रयतारवाद को ईश्वर के ध्रवतारवाद में विश्वास न रहा। इसका प्रभाव किवयों पर भी पड़ा श्रीर उसके फल-

स्वरूप दो विचारघाराएं प्रवाहित हो चलीं। प्रथम विचारघारा में राम ग्रीर कृप्ए। को जाति श्रयवा मानवता के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में कित्पत किया गया है भीर उनमें किसी प्रकार की मानवीय दुर्वलता की कल्पना नहीं की गई है। प्रियप्रवास इसका साक्षी है। कृष्ण को, जो भवितकाल में ईश्वर श्रीर भगवान् के रूप में श्रीर धमान्पिक कृत्य-जैसे गोवर्धन को उठा लिया था-करते हुए दिखलाए गए थे, ब्रादर्श कर्ममय रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रभी तक कृष्ण के अमानुपिक रूप के प्रति विशेष अनुराग था। इस दशा में कृप्ण से ईश्वरत्व निकालकर उन्हें श्रादर्श मानव रूप में प्रकट करना साधारण कार्य न था। हरिग्रीच जी ने प्रियप्रवास में यही कठिन कार्य ( ग्रतिमानुपिक कार्य ) स्वाभाविक रूप में किया है। उन्होंने अति पीड़ित जनता को-जो कि मसलाघार जलवृष्टि होने के कारण ड्वने-उतराने लगी थी ग्रीर ग्रपना घैर्य नप्ट कर चुकी थी- कृष्णा के बल-कौशल द्वारा उनकी रक्षा कराने के लिए गोवर्धन पर्वत की सुरक्षित कन्दराग्रों में पहुँचाने का सुन्दर श्रायोजन महाकाव्य में उपस्थित कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति इस वात को स्वीकार करेगा ग्रीर उसे किसी प्रकार की श्रापत्ति नहीं हो सकती। यही प्रियप्रवास की महत्ता है कि श्रीकृत्सा को श्रेष्ठ मानव के रूप में व्यक्त किया गया है।

रामचिरतिचन्तामिंगा में किन को राम के चिरित्र को ग्रिटिश्य रूप मैं चितित करने के लिए निर्मेष प्रयत्न नहीं करना पटा क्योंकि रामचिरत में ग्रमानबीय घटनाएँ है हो नहीं। चाल्मोिक ने ग्रपने महाकाच्य में राम को मानव के रूप में ही ग्रंकित किया है किन्तु रामचिरत उपाध्याय का प्रयत्न रामायण की क्या को एक भिन्न रूप देने का रहा है। उसमें उन्होंने राज-नीतिक दुष्टिकोण से राम लक्ष्मण, सीता ग्रादि को प्रस्तुत किया है।

वैदेही-बनवास में राम का स्वरूप एक ग्रादर्श नृष के रूप में प्राप्त होता है। नृष राम लोकापवाद को प्रनमुना नहीं कर सकता—

"पठन कर लोकाराधन मन्त्र ,

करूँगा में इसका प्रतिकार !

साध कर जग हित साधन सूत्र ,

करूँगा घर - घर शान्ति प्रमार ॥"

दूसरी विचारवारा के पोपक मैथिलीशरण गुप्त श्रीर श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र है। ये लोग इस वृद्धिवादी युग में रामकृष्ण को दिन्यादिन्य स्वरूप प्रदान करते हैं श्रीर ईश्वरत्व में पूर्ण विश्वास करते है। साकेत में गुप्त जी कहते हैं कि—

> ''राम तुम मानव हो, ईश्चर नहीं हो क्या ? चिश्व में रमे हुए सभी कहीं हो क्या ? तब में निरीश्चर हूँ, ईश्चर चमा करे। तुम न रमो तो मन, तुम में रमा करे॥''

मैथिलीशरण के विश्वास पर ग्राधृनिक बुद्धिवाद का कोई प्रभाव न पड़ा किन्तु उनकी कविता पर श्रवश्य पडा है। उन्होने ग्रयने काव्य-ग्रन्थों में ग्रिति-मानुषिक ग्रीर ग्रलीकिक प्रसंगों का चित्रण नही किया।

कृत्या के ईश्वरत्व मे पूर्ण विश्वास करने वाले श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र हैं। मिश्र जी ने श्रीकृष्या की पूर्वकथा तथा वाललीला का वर्णन अलीकिक रूप में किया है। काव्य के प्रारम्भ का अंश पढते ही दृढ निश्चय हो जाता है कि चरितनायक उनके सुपरिचित भगवान् कृष्णा है, कोई भिन्न व्यक्ति नही। कृत्या के श्रमानवीय तथा अलीकिक कृत्यों के दर्शन पग-पग पर होते है। यथा—

> "सुनत श्याम यशुमति वचन, कीन्ह वदन विस्तार । विकल मातु शिशु मुख लखेउ, कोटिन विश्व प्रसार ॥''

इस युग में कौन व्यक्ति इन बातों में विश्वास करेगा ? भले ही कुछ श्रद्धालुजन अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मगर ये बातें काव्य में न होतीं तो भी हमें श्रीकृष्ण के उदात्त चरित्र के दर्शन प्राप्त होते और वे सर्वमान्य भी होते। यद्यपि इन ग्रन्थों में राम और कृष्ण मानवता के साधारण धरातल पर प्रतिष्ठित किए गए हैं, फिर भी उनमें मानवोत्तर वृत्तियों का चित्रण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है।

भगवान् वृद्ध भी दस श्रवतारों में से एक श्रवतार माने गए हैं। उनका जीवनचरित्र भी कवियों का विषय रहा है। श्रव तक भगवान् वृद्ध को खड़ी-बोली के किसी महाकाव्य में नायकत्व नहीं मिला। इस श्रभाव की पूर्ति श्रनूप क्षमां ने अस्द्धार्थ काव्य में की। किव ने गिरि-कन्दराधों से बुद्धावतार की दिव्य घोपणा करवाई। जिस प्रकार बौद्ध धर्म भारतवर्ष में लोकप्रिय न वन सका, उसी प्रकार राम श्रीर कृष्ण के समान वृद्धचरित्र भी लोकप्रिय न वन सका।

(व) वीर-पुरुष दिव्य व्यक्तित्व से इतर श्रादशं महापुरुप भी काव्य श्रथवा के विषय रहे हैं। प्राचीन काल में हरिश्चन्द्र, दघीचि महा-पुरुष की गाथाएँ पुराशों में संचित है। प्रागैतिहासिक, पौराशिक श्रीर ऐतिहासिक युगों में अनेक महापुरुष हुए हैं जो हमारे श्रद्धा के पात्र है। जैसे—मनु, भरत, जनमेजय, चन्द्रगुष्त, विकमादित्य, प्रताप, दयानम्द श्रीर गान्धी। ये जातीय वीर है। इनके चरित्र-चित्रश द्वारा हममें नवजीवन का संचार होता है। श्रालोच्य काल में इन वीर पुरुषों का गुरुशगान पर्याप्त मात्रा में हुशा है।

कामायनी में मनुका चित्रण किया गया है। मनु म्नादिपुरुष है, भीर है मानवता का प्रतीक। वह वृद्धिवादी है किन्तु श्रद्धा के पुनर्मिलन से उसमें परिवर्तन होता है श्रीर ग्रहं की भावना नष्ट हो जाती है। उस समय वह कहने लगता है कि—

''हम श्रन्य न श्रीर कुटुम्बी, हम केवल एक हमीं हैं, तुम सब मेरे श्रवयन हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है।''

इस प्रकार उसे ग्रखएड शान्ति के दर्शन होते हैं। यही इस काव्य की देन है।

राजस्थान वीरता का केन्द्र रहा है। इसने स्वाधीनता के लिए सर्वस्व-त्याग किया है। इसी हेतु पद्मिनी का जौहर, प्रताप का त्याग कवियों की भ्रमर कृतियों द्वारा प्रकट हुया है। भ्रावृनिक काल में भारत ने स्वाधीनता के लिए सफल परिश्रम किया। उसे विकमादित्य ऐसे वीर पुरुषों की ग्रावश्यकता थी जो विदेशियों को शकों की तरह वाहर निकाल देते। इसलिए विक्रमा-दित्य (चन्द्रगुप्त) महाकाव्य का नायक बना। उसके "ग्ररि की रथसेना कुचल गजों ने पग से रज में मिला दिया। दांतों से हयदल छेद-छेद उसमें भी भगदड़ मचा दिया।"

त्याग भी एक बीरता का अंग है । भरत-ऐसे त्यागी महाप्रुपों के चरित्र द्वारा हमारे राष्ट्र का उत्यान हो सकता है। इस नमी की पूर्ति बल्देवप्रसाद मिश्र ने साकेत सन्त द्वारा की और हमें त्यागी भरत का सुरदर चरित्र प्रदान किया। राम के कथन द्वारा भरत की महत्ता का आभास मिलता है-

> "बोले राम. धर्मसंकट से, ग्राज भरत ने जगत उवारा। सबका दु:ख अपने में लेकर, सबको सुख का दिया सहारा॥ वह अनुराग त्यागमय अनुपम, बढ़े भाग्य यदि कोई पाये। देव मनुज की महिमा समभें, सुर नर के दर्शन कर जाये ॥"

इसी प्रकार वीर, त्यागी महापूरुप महाकाव्यों के विषय वते।

श्रीर यथार्थ

(स) सामान्य मानवता, दिव्यादिव्य एवं वीर पुरुषों के प्रतिरिक्त मान्वीय त्रादशे साधारगा पुरुष भी महाकाव्य के विषय हो सकते है क्योंकि इनमें भी श्रादर्श गुरा मिल सकते हैं, परन्त् सामान्य मानवता की

ग्रोर हमारे कवियों ने विशेष घ्यान नहीं दिया, यद्यपि संसार में सामान्य मानवता का ही वाहुल्य है। राजा, महान् योद्धा सीमित सत्या में ही प्राप्त होते है। प्रालोच्य काल में कवियों ने प्रवन्व काव्यों में इनके ग्रादर्शों की योजना की है, जैसे न्रजहाँ। न्रजहाँ का जीवन सामान्य मानवता से उठकर साम्राज्ञी तक पहुँचता है। किन्तु इसमे यथार्थता का चित्रगा प्रमुख है, जैसे ग्रनारकली एक सामान्य वेक्या है किन्तु वह प्रेम में घपना सर्वस्व ग्रर्पेंग कर देती है। उसे न राज्य की आकांक्षा है और न अकवर के प्रासादसङ की चिन्ता, यदि कौई चिन्ता है तो सलीम की गोद में प्राण-उत्सर्ग की। प्रागुदग्ड ग्रहरा करने के लिए वह सदैव तत्पर है। उसका कथन उसके हृदय की भाप है--

"में रानी नहीं वन्गी, रहने दो मुक्ते भिरारिन। में जपा करूँ गी साला, अपने त्रियतम की निशदिन॥"

यही नहीं, नरहिर भी एक साधारण जमीदार है। उसमें भी कर्त्तं व्यपालन की दृढता है। उसे कोई भी अपने पथ से विचलित नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य मानव में भी शौर्यं, वीरता, पर-सेवा, परीप-कार, क्षमा, त्याग तथा देशभिक्त आदि गुण अधिकता से मिलते हैं।

श्रभी तक देवता ही नायक के पद पर धासीन हो सकते थे, किन्तु इस युग में साधारण <u>मानवता की वात ही क्या दै</u>त्य भी नायक हो सकते है। हर-दयाल जी ने दिन्य पुरुषों के प्रतिद्वन्द्वी दैत्यों को 'दैत्यवंश' महाकान्य का नायकत्व प्रदान किया है। वे दैत्य भी इस साधारण मानवता की श्रेणी में ग्राते है।

इन चरित्रों में नायक श्रीर नायिकाश्रों के गुण श्रीर श्रवगुण दोनों प्रति-विम्वित होते हैं। इस प्रकार के चरित्र यथार्थ श्रीर श्रादर्श दोनों कहे जा सकते हैं, जो इस युग की नवीनतम देन कही जा सकती है।

(२) प्रकृति—सृष्टि के प्रारम्भ से ही मानव का प्रकृति के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। वह उसकी कीड़ास्थली रही है। इस हेतु वह उसके सौन्दर्य एवं उपयोगिता से प्रभावित है। इसी कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकी और वह हमारे काव्यों की मुख्य अंग रही है। संस्कृत काव्यों में इसका वर्णन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। मुख्यतया रघुवुंग्र में। इसमें उसका वहुत ही सुन्दर एवं मार्मिक वर्णन है। इसमें जड़ एवं चेतन प्रकृति का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन किया गया है, किन्तु उसके परचात् के किव उस परम्परा को ब्रह्मण न रख सके। भिक्त एवं रीतिकाल में उसका वर्णन ग्राल-कारिक चमत्कार दिखलाने एवं उद्दीपन के रूप में हुआ है। ग्राधुनिक काल में फिर से प्रकृति का वर्णन विशव ग्रीर यथार्थ रूप में होने लगा है। उसके चित्रण के लिए अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ है। प्रकृति का पहला रूप वह होता है जिसमें प्रकृति भाव का ग्रालम्बन वनती है। दूसरे रूप में प्रकृति कवि के भाव का उदीपन वनती है।

(अ) प्रकृति का प्रकृति का रम्य स्वरूप जब चित्रित किया जाता आलम्बन है तब उसका वास्तिबिक रूप उतारना पडता है। स्प में इस चित्र को किव, अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप ही आकार देता है। भारतीय परम्परा में इसका दो

प्रकार से वर्णन किया गया है - एक तो अर्थग्रहण में दूसरे विम्वग्रहण में ।

(क) प्रयंग्रहण में केवल वस्तुम्रों का परिगणन होता चला ग्रा रहा है। वास्तविक चित्र उतारने का प्रयास नहीं किया जाता। यह महाकाव्यों का एक प्रधान लक्षण समका जाता था। जंसे—जायसी का वन-वर्णन, जिसमें ग्रनेक वृक्षों के नाम, समुद्रवर्णन, पक्षीवर्णन ग्रादि में उनके नाम का परिगणनमात्र है। इस परम्परा का निर्वाह करने के हेतु प्रियप्रवास में ग्रयोध्यासिह उपाध्याय ने वृक्षों की गणनामात्र की है ग्रीर इसी श्रम में वहाँ का करील वृक्ष भूला ही दिया गया है। देखिये—

"तरु तालीस तमाल लाल, हिन्ताल मनोहर, मंजुल चंजुल लकुच वकुल, कुल केरि नारियल।"

(ख) विम्वग्रह्ण में कवि प्रकृति के भिन्न-भिन्न ग्रव्यवों की संश्लिष्ट योजना करके उसकी प्रतिमा खड़ी कर देता है। इसमें नामपरिगणन नहीं होता है विलक प्रकृति के नैसिंगिक सीन्दर्य ग्रीर उल्लास का चित्रण होता है। इसमें प्रकृति की विभिन्न स्थितियों का ग्रंकन होता है। जब कि प्रकृति के मधुर रूप को देखता है तब वह उसके मधुर दृश्य का चित्रण करता है।

प्रियप्रवास में अयोध्यासिंह उपाध्याय ने चन्द्रकान्ति का वर्णन करते हुए वृक्षलता आदि पर निर्मल ज्योति कैसी उत्तम प्रतीत होती है इसका सुन्दर चित्रण किया है। देखिये—

"थे स्नात से सकल पादप चिन्द्रका से, प्रत्येक पल्लव प्रभामय दीखता था। सारी लता सकल बेलि समस्त शाखा, द्वी विचित्रतर निर्मल ज्योति में थी॥"

प्रसाद जी ने प्रात.काल का सजीव वर्णन किया है। देखिये— ''उषा सुनहले तीर वरसती, जय लदमी-सी उदित हुई। उघर पराजित कालरात्रि भी, जल में श्रंतर्निहित हुई॥''

--- कामायनी

इसी प्रकार जब किव प्रकृति के क्द्र एवं भयंकर रूप को देखता है तब उसके भीषण स्वरूप को ऐसा दिब्य रूप दे देता है कि उसका भीषण स्वरूप प्रस्मक्ष दिखाई पड़ता है। भोषण्ता का एक उदाहरण देखिये—

"पंच भूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के सकल निपात। उल्हा लेकर अमर शक्तियाँ, खोज रहीं ज्यों खोया प्रात॥" दूसरे, जब किन प्रकृति को रम्य एवं चेतनायुक्त देखता है तो उसकी हृद्-कली उत्पुल्ल हो उठती है श्रीर वह उसका मानव से तादात्म्य स्थापित करता है। इस दशा में किन प्रकृति का वर्णन मानव की तरह करता है। श्राधुनिक महाकाव्यों में कामायनी, नूरजहाँ श्रादि में इसका सुन्दर चित्रण हुआ है। देखिये—

> "धीरे धीरे हिम श्राच्छादन, हटने लगा धरातल से, जगीं बनस्पतियाँ श्रलसाईं, मुख धोतीं शीतल जल से। नेत्र निमीलन करती मानो, शकृति प्रबुद्ध लगी होने; जलिध लहरियों की श्राँगहाईं, बार बार जाती सोने।"

> > ---कामायनी

इस स्थल पर किन ने निर्जीव वस्तुओं का चित्रगा जीवधारियों की तरह किया है। दूसरा उदाहरण और देखिये—नूरजहाँ में अनार की स्थिति विचित्र है। उसके सामने एक नदी है जिसने उसके मार्ग को रोध दिया है। नदी का स्वरूप भी इसी धनार की तरह है। नदी का मानवीकरण देखिये—

"है तपस्त्रिनी वह कृशकाया, फेरा करती मिण्माला है।
शिव बना बना कर सिलल, चढ़ाती रहती वह गिरिवाला है॥
निर्मल जल में हैं फलक रहे, बालू के एक एक कण कण।
श्राराध्यदेव उसके श्रन्तर में प्रकट दिया करते दर्शन॥
वह नित घटती ही जाती है, हो गई सूख कर काँटा है।
कर दिया परिश्रम ने उसके पत्थर-पथ को भी ग्राटा है॥
—नरजहाँ

तीसरे प्रकार के प्रकृतिचित्रण में किवलोग प्रकृति का वह स्वरूप ग्रहण करते हैं जिसके द्वारा वे मानव को उपदेश एवं सन्देश देते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति तुलसी द्वारा निरूपित है किन्तु इस उपदेशक वृत्ति से किववृन्द को विरक्ति होने लगी है। उपदेश का उदाहरण देखिये—

"वड़ा स्व शाखा मिस हस्त प्यार का, दिखा घने पल्लव की हरीतिमा। परोपकारी जन तुल्य सर्वेदा; श्रशोक था शोक सशोक मोचता॥"

#### वीसवीं पाताब्दी के महाकाव्यं

चीये प्रकार के प्रकृतिचित्रम् में कविवृत्द ने उसका गयार्थ स्वरूप ग्रंकित किया है। उस चित्रण में न तो उसने अपनी और से गुछ वृद्धि ही की है श्रीर न उसकी शनित का अपहरसा ही किया है। देखिये---

"दिवस का ग्रवसान समीप था.

गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी शव राजती,

कमलिनी कुल चल्लभ की प्रभा ॥"

-त्रियप्रवास

पाचवें प्रकार के प्रकृतिचित्रण को कवि मानवजगत् की घटना का पृष्ठा• घार बनाता है। इसको वह कई प्रकार से चित्रित करता है, कहीं पर अनुकूल पृष्ठाधार के स्वरूप में ग्रीर कहीं पर प्रतिकृत पृष्ठाधार के रूप में । प्रिय--प्रवास, कामायनी, वैदेही-बनवास में प्रायः इसी प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं ।

ग्रन्कुल पुष्ठाधार देखिये--

"हिमगिरि के उत्तुंन शिखर पर, यैठ शिला की शीतल छाँहं; एक पुरुष भीगे नयनों से, देख रहा था प्रवल प्रवाह । दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तन्ध उसी के हृदय समान नीर्वता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान ।"

–कामायनी

कवि ने कामायनी के विषय के अनुकूल ही चित्रपट खींचा है। मनु के हृदय के अनुरूप ही विस्तृत हिम भी स्तब्ध है।

प्रतिकूल पृष्ठाधार के स्वरूप में एक चित्र देखिए, यथा-

. वैदेही-वनवास के पंचम सर्ग में प्रकृति के सौम्य एवं मनोहर वर्णन के पश्चात् उसी का अदिव्य रूप प्रस्तुत किया गया है। इससे विदित होता है कि उस सती सीता पर दुःख के बादल ग्राने वाले हैं-

"दिवि-दिन्यता अदिन्य वनी अब नहीं, दिग्वधू हँसती थी। निशा-सुन्दरी की सुन्दरता अब न हमों में बसती थी।। कभी घन-पटल के घेरे में, मलक कलाघर जाता था। कभी चन्द्रिका बदन दिखाती, कभी तिमिर घिर त्र्राता था॥"

छठे प्रकार के प्रकृतिचित्रण को जब कवि छायाबाद द्वारा व्यक्त करता है उस समय वह अपने हुद्-ात भावों का ग्रारोप प्रकृति में करता है ग्रीर उनको . प्रकट करने के लिए कई प्रकार की विधियों को ग्रपनाता है।

प्रथम—वह उसमें नारी के व्यक्तित्व का धारीप करता है धौर उसके मूर्त-मांसल रूप की सृष्टि करता है। ग्रालोच्य काल में प्रकृति की सूक्ष्म भाव-नाम्रों के मूर्त्त लाक्षरिएक प्रयोग प्रचुरता से मिलते है। कही-कही पर तो प्रकृति ग्राधिक मूर्त्तिमान कर दी गई है। एक उदाहरएा, जिसमें रजनी का चित्रएा किया गया है, देखिए—

"विश्वकमल की मृदुल मधुकरी, रजनी त् किस कोने से आती चूम चूम चल जाती, पटी हुई किस टोने से ? किस दिगन्त रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सी सॉस, यों समीर मिस हाँफ रही सी, चली जा रही किसके पास ?? (घूंघट उठा देख मुस्क्याती, किसे ठिठकती सी आती, विजन गगन में किसी भूल सी किसको स्मृति पथ में लाती ?"

इस स्थल पर आध्यात्मिक प्रियतम का सकेत भी स्पष्ट दिखलाई देता है। द्वितीय—दूसरे मानज भावनाओं (हृदय की विभिन्न मनोदशाओं ) का श्रारोप करता है। यथा—

"जीवन में सुख श्रधिक या कि दुःख, मंदािकिनि कुछ बोलोगी। नम में नखत श्रधिक सागर में या, बुदबुद हैं गिन दोगी?"

**%** %

"श्रद्धा देख रही चुप मनु के भीतर, उठती श्राँघी को।"

नखत = सुख

वुदवुद = दुःख

श्रांघी = भावनाग्रो का प्राचुर्य तथा प्रावत्य।

इन प्रकृति के उपकरणों से मानव के हृदय की अन्तर्भावनाओं का सुन्दर प्रकटीकरण हुम्रा है।

तृतीय—रहस्यवादी प्रयोग—जब कवि श्राध्यात्मिक श्रनुभूति करता है तो प्रकृति के द्वारा श्रात्मा का परमात्मा के साथ मिलन करता है।

यह ईश्वरोन्मुख प्रेम प्रकृति के प्रेम के साथ मिलकर रहस्यवाद का रूप धारमा कर लेता है। एक उदाहरमा—

"महानील इस परम न्योम में, श्रंतिरत्त में ज्योतिर्मान । झह, नत्तत्र श्रोर विद्युत्कण, किसका करते से संधान ॥ हिप जाते हें ग्रौर निकलते, ग्राकर्षण में खिंचे हुए। तृण वीरुध लहलहे हो रहे, किसके रस से सिंचे हुए ?" —कामायनी

(व) प्रकृति का मानवहृदय की रागात्मक वृत्तियों को प्रकाश में उद्दीपन लाने के लिए नानारूपिग्गी प्रकृति अपना सहयोग रूप में प्रदान करती है और रस का संचार करती है। रसों की निष्पत्ति में प्रकृति का वर्गन उद्दीपन रूप

में किया जाता है। रीतिकाल में प्रकृति का वर्णन अधिकांश इसी रूप में प्राप्त होता है।

प्रवन्ध कान्यों में पात्रों के किया-कलापों के अनुकूल पृष्टभूमि देने की प्रावश्यकता होती है। इस कारणा प्रकृति का वर्णन भी इस प्रकार किया जाता है कि वह कथा के अनुकूल हो जाय। प्रायः नायक और नायिका के संयोग प्रथवा वियोग के चित्रणा में प्रकृति ही उद्दीपन विभाव बनती है। चन्द्र-ज्योत्स्ना, मलय समीर, वसन्तऋतु की रमणीयता रित को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ग्राते हैं। यही नायक और नायिका के संयोग पक्ष में उल्लास का उद्दीपन करते हैं; इसके प्रतिकूल वियोग पक्ष में वेदना का संचार करते हैं। पट्ऋतु-वर्णन की परम्परा उद्दीपन के ही कारण चली। इसका चित्रण भी कई प्रकार से किया जाता है।

प्रकृति की प्रकृति मानव की प्रसन्तता में प्रसन्त ग्रीर दुःख में दुःखी सहातृभूति दिखलाई पड़ती है। यहाँ मनु एवं कामायनी में वासना का संचार हो रहा है, प्रकृति भी वासनामयी हो रही है।

देखिये-

"सृष्टि हँसने लगी, त्राँखों में खिला त्रमुराग। राग रंजित चिन्द्रका थी, उड़ा सुमन पराग॥ त्रीर हँसता था त्रितिथ, मनु का पकड़ कर हाथ। चले दोनों स्वप्न-पथ में, स्नेह सम्बल साथ॥ देवदारु निकुञ्ज गह्वर, सब सुधा में स्नात। सब मनाते एक उत्सव, जागरण की रात॥ त्रा रही थी मदिर भीनी, माधवी की गन्ध।

पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु ग्रन्ध ॥'' —कामायनी
श्रालंकार- प्रायः सभी किवयों ने प्रकृति को ग्रलंकार रूप में व्यक्त
योजना किया है। कमल कभी कपोल का उपमान बना तो कभी
नेत्रों का। इसी प्रकार नायिका के ग्रोष्ठ, दन्त, नाक—
विद्रुम, मोती, शुक की चोंच से कमश; वर्षान किये हैं। इनका प्रयोग कभी

रूपक, कभी उत्प्रेक्षा और कभी उपमा अलंकारों द्वारा सादृश्य के आधार पर किया जाता है। आलोच्य काल में प्रायः सभी किवयों ने इस शैली की अप-नाया है। विशेषकर हरिश्रीध और जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति की अक्षय निधि से उत्प्रेक्षा और रूपकों की अभिनव सृष्टि की। एक उदाहरण देखिए—

"नील परिधान वीच सुकुमार खुल रहा मृदुल श्रधखुला श्रंग। खिला हो ज्यों विजली का फूल मेव बन बीच गुलावी रंग॥ श्राह! वह सुख परिचय का व्योम वीच जय घिरते हों घनश्याम। श्रहण रवि मण्डल उनको भेद दिखाईं देते हों छविधाम॥"

---कामायनी

प्रतीक्योजना कवि प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत से ग्रप्रस्तुत का ही संकेत श्रीर करते है। प्रतीकों द्वारा वासनामय सौन्दर्य का एक श्रुन्योक्तियाँ वित्र देखिये—

"यह मुकुत अभी ही खिल कर मुख खोल अवाक् हुआ है।
है अभी अछूता दामन मधुपों ने नहीं छुआ है॥
है हृदय पुष्प अनवेधा है नहीं किसी ने तोड़ा।
र्श्वारहार का करके है नहीं गले में छोड़ा॥
मन-मन्दिर सुरुचि बना है है प्रतिमा अभी न थापी।
योवन है उठा घटा सा नाचा है नहीं कलापी॥"

—नूरजहाँ

भ्रन्योक्तियाँ — "नीच मनुज के साथ नीच ही रह सकता है। क्योंकि वही नीचत्व नीच का सह सकता है॥ करके उसका संग नीचता कौन पढ़ेगा? श्रधम रजक को छोड़ गधे पर कौन चड़ेगा?

इन नीचों के योग्य ही, रसिक मिले हैं काक भी। ग्रन्य पतंग इनकी तरफ, क्यों सकते हैं ताक भी॥"

-रामचरितचिन्तामणि

इस प्रकार हम प्रकृति के चित्रण महाकाव्यों में विभिन्न प्रकार से देखते है। यदि हम उसका एक चित्र दे दें तो अनुचित न होगा—

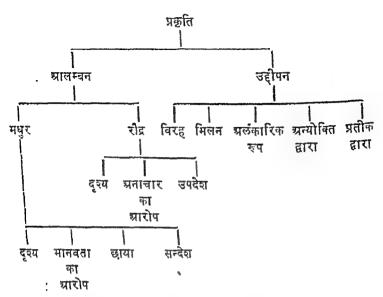

(२) प्रेम — प्रेम शब्द इतना व्यापक है कि इसके दर्शन किसी न किसी रूप में आदिकाल से प्राप्त हो रहे हैं। वीरगायाकाल में इसके दर्शन अनायास ही प्राप्त हो जाते थे क्योंकि यह महाकाव्यों का एक प्रधान विषय था। उस समय किसी युवती के प्रेम में अथवा पारिए प्रहरण के लिए हो बहुचा युद्ध हुआ करते यें। उसी में शौर्य के साथ प्रेम का तत्त्व भी मिला रहता था। आगे चलकर वही प्रेम भिन्त के रूप में परिए तही गया। रीतिकाल में पहुँचते-पहुँचते उसने कामपूर्ति एवं कुरिसत भावना का स्वरूप धारए कर लिया। किन्तु वीसवीं शताब्दी के पदार्पण पर उसी प्रेम ने अपना मार्ग प्रशस्त किया और उसमें विविध परिवर्तन हो गये। इस युग में स्त्री कामवासना की तृष्ति का साधनमात्र नहीं रही, वित्क वह शुद्ध प्रेम करने की केन्द्र बनी। वह प्रेम करना जानती है और उस प्रेम पर अपने को उत्सर्ग भी कर सकती है क्योंकि वही प्रेम शुद्ध कहा जा सकता है जिसमें आत्मरत्याग की भावना निहित हो।

प्रियप्रवास में राघा को हम श्रीकृष्ण के प्रेम में रंगा हुमा पाते हैं स्रीर वही उसका प्रेम लोक-प्रेम में पर्यवसित हो जाता है—

्रीनों की थी वहिन जननी थी श्रनाश्रितों की , त्राराध्य थीं ब्रज श्रवनि प्रेमिका विश्व की थीं।"

वैदेही बनवास में सीता लोकाराधना के लिए ही बन जाना स्वीकार करती हैं श्रीर श्रन्त में उसी प्रेम में लीन हो जाती हैं। कामायनी की श्रद्धा तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वह समस्त जीवधारियों से प्रेम करती है और मनु को भी प्रेम करने का उपदेश देती है-

🗸 ''ग्रौरों को हँसते देखो मनु हँसो ग्रौर सुख पाग्रो। श्रपने सुख को विस्मृति कर लो सवको सुखी वनाश्रो ॥" ग्राधुनिक काल के कवि प्रेमाभिक्यक्ति में बहुत ही सावधान रहते है। वे उस प्रेम में प्रश्लीलता का भाव नहीं ग्राने देते हैं। गुरुभवतिंसह ने नूरजहाँ में प्रेम को गीता के कर्मयोग की भाँति निष्काम भिनत के रूप में व्यक्त किया है। सर्व-सुन्दरी के शब्द कितने उच्च है-

"कोमल हैं, पर रखती हैं वे प्रेमभिकत का भारी वल, इसी प्रेम में हो विभोर ललनाएँ छार हुईं जल-जल॥ इसी प्रेम के ऊपर तो फरहाद हो गया था वलिदान, इसी प्रेम में पागल हो शीरी ने दे दी अपनी जान। बही प्रेम पति से करने को मेरा धर्म बताता है. श्रीर निष्काम भक्ति से सेवा का करना सिखलाता है ॥"

प्रेम में वासना की आकांक्षा नहीं होती है। उसमें प्रिय-दर्शन की ही श्रमिलापा होती है। श्रनारकली का प्रेम निष्कपट ही कहा जावेगा। देखिये-

"नहीं वासना है विलास की प्रखय मिला दर्शन पाया। न्नमा मांग कर ग्रन्त समय में प्रिय का श्रालिंगन पाया ॥"

राष्ट्रीय चेतना के कारण राष्ट्र एवं देश प्रेम कविता का एक विषय वन गया किन्तु महाकाव्यों में उस प्रेम की ग्रभिव्यक्ति राष्ट्र के प्रकृति-सौन्दर्य, देश के प्रति वीर भावना एवं देश की वन्दना के रूप में हुई है। राष्ट्र की परवशता की श्रुंखलाग्रों को तोड़ने एवं उद्घार करने के लिए अनेक आयोजन हुए ग्रीर महाकाव्यों का निर्माण हुग्रा। विकसादित्य ग्रीर कृष्णायन में ग्रपने घर्म एवं संस्कृति को श्रक्षुएए। वनाए रखने एवं विदेशियों को भारत से निर्मूल करने का दृढ़ संकल्प किया गया है।

# षष्ठ अध्याय

# आधुनिक महाकाव्यों की प्रेरक शक्तियाँ तथा उन पर पड़े हुये विभिन्न प्रभावों का निरूपण

## १. राप्ट्रीय पुनर्जागरण

उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म माहित्यजागरए के अग्रदूत के रूप में हुगा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र में सामंजस्य की भावना
प्रवल थी। उन्होंने देशहित के लिए राजनीतिक, पाथिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में
पाश्चात्य सांस्कृतिक उद्देश्य को मान्य समका, किन्तु वे सामाजिक एवं धार्मिक
क्षेत्र में स्वतन्त्र रहना चाहते थे। वे किसी का ग्रन्धानुसरए करना नहीं चाहते
थे। उन्हें अतीत के प्रति ग्रदूट श्रद्धा थी। वे हमारा ध्यान गौरवपूर्ण अतीत
की ग्रीर के जाकर हमें हमारी संस्कृति की सार्वभौमिकता ग्रीर उच्चता का
संकेत देते थे जिसके श्रनुशीलन से जाति में उन्नत बनने की इच्छा जागृत हुई।

स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित आर्यसमाज, जिसका जन्म भारतेन्दुकाल में हुआ या, द्विवेदीकाल में पत्लिवित एवं पुष्यित हुआ। उसने अतीत के प्रति अम तथा दृढ भावना का निर्माण किया। आर्यसमाज का मुर्य उद्देश्य था भारत का अभ्युत्थान और उसका आधार था वैदिक। आर्यसमाज वेद के आधार पर ही इस नवीत्थान का निर्माण करना चाहता था। स्वामी जी की दृढ धारणा थी कि वेद संसार की सवात्रुष्ट पुस्तक है। उसमें संसार के ज्ञानिवान की समस्त वातें संचित तथा सुरक्षित है। उसके अध्ययन का अभाव ही हमारी अवनित का मुख्य कारण है। अतः भारत की उन्नित के लिए वेद भाषीन वैदिक मंस्कृति की महत्ता का वोच हुआ और हम समभने लगे कि हमारा वर्तमान चाहे जितना दयनीय क्यो न हो किन्तु हमारा अतीत अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है।

श्रार्यसमाज ने प्रतीत के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा उत्पन्न करने के साथ ही हममें जातीय प्रमिमान की भावना भरी। उन्नीसवी शताब्दी के ग्रन्त मे भारत का जो राष्ट्रीय जागरण हुआ उसका प्रमुख श्रेय आर्यसमाज को ही था।

म्रार्यसमाज का कार्यक्षेत्र भारतीय समाज था। इसलिए वेद के म्राधार पर जो सुधार-योजना थी उससे भारत के इतिहास, साहित्य मौर दर्शन की उज्ज्वलता सिद्ध हुई मौर हिन्दू जाति ने गौरव का मनुभव किया।

स्रायंसमाज की सबसे महत्त्वपूर्ण देन गतानुगित को हटाकर शुद्धि, विधवा-विवाह, पर्दा-पद्धित, बाल-विवाह, स्त्री-शिक्षा स्रादि सामाजिक समस्याओं को प्रकाश में लाना था। इसके द्वारा विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं के लिए विषय श्रीर उपादान मिले। जातीयता की भावना, स्वराज्य श्रीर स्वदेश-भिवत श्रादि की प्रेरणा स्वामी दयानन्द ने ही की थी। उपदेश-साहित्य में लेखकों श्रीर पाठकों की बहुत वृद्धि की। ये लेखक श्रीर पाठक उपदेश-साहित्य से प्रारम्भ कर, हिन्दी लिखने श्रीर पढ़ने का श्रभ्यास कर लेने पर साहित्यिक रचनाश्रों के पठन श्रीर लेखन में प्रवृत्त होने लगे।

दूसरी गतिवर्धक शिवत महात्मा गान्धी का सत्याग्रह आग्दोलन था जिसके द्वारा जनता में जागृति उत्पन्न हुई और साहित्य के विकास को सबसे अधिक प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय प्रेम से स्रोत-प्रोत साहित्य की सृष्टि प्रचुर परिमाण में हुई स्रौर राष्ट्रीय गीत, काव्य का आधिक्य हो गया। यह राष्ट्रवाद का ही परिणाम था।

श्रभी तक समाज रूढ़िवाद से पादाकान्त हो रहा था। जनता अन्ध-विश्वास के कारण जड़ताबद्ध थी। आर्यसमाज एवं राजनीतिक हलचलों ने वौद्धिक प्रेरणा दी जिससे जनता में जागरण की भावना का उन्मेष हुझा। उसका प्रभाव साहित्य पर पूर्ण रूप से परिलक्षित हुझा।

महाकाव्यों पर इन दोनों शिक्तयों का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ा श्रीर उनका प्रकटीकरण किया गया। वौद्धिक जागरण के कारण ही श्र<u>वतार्वाद</u> में, जो महाकाव्यों का प्रधान विषय रहा है, किवयों की श्रद्धा शिथिल हो चली थी। इसी हेतु उन्होंने मानववाद का प्रतिपादन किया श्रीर कृष्ण को मानव की तरह श्रीकित किया। प्रियप्रवास इसका साक्षी है।

वौद्धिक जागरण के साथ ही जनता में भ्रादर्शनाद की भावना का निर्माण हुया। अभी तक जनता रीतिकालीन श्रांगारिक अस्लीलता एवं विलासिता के पंक में निमन्न थी। उसने उस निर्मोक को उतार फेंका और सत् की ओर अप्रसर हुई। काव्य में इसकी प्रतिष्ठा हुई जिससे उदात्त सन्देश, आदेशात्मक एवं उपदेशात्मक कोटि की किवता का समावेश हुआ।

चौथी गितवर्द्धक जिन्त थी समता की भावना। श्रभी तक समाज में सवर्ण-श्रवर्ण, ऊँच-नीच, स्त्री-पुरुष, कुलीन-श्रकुलीन का भेद-भाव प्रवल था। दयानन्द ने श्रार्यसमाज द्वारा श्रीर महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह द्वारा इस भेद-भाव को मिटाने के लिए सतत प्रयत्न किये। इससे जन-साधारण के हृदय में श्रपने प्रति तथा देश के प्रति विचार करने की क्षमता उत्पन्न हुई। इस समता की भावना ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान्ति उत्पन्न कर दी। क्या धर्म, क्या राजनीति श्रीर क्या साहित्य, सभी पर श्रपना पूर्ण प्रभाव डाला। लोगों में सब धर्मों को समभाव में देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। श्रभी तक श्रद्धतों श्रीर स्त्रियों को न तो श्रन्य पुरुषों के समान समभाव से देखा जाता था श्रीर न उनको पढ़ने-लिखने एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने की स्वतन्त्रता थी, किन्तु श्रव वे श्रद्धत श्रववा स्त्री होने के कारण किसी कार्य में भाग लेने से वंचित नहीं किये जा सकते थे। स्त्रियों को सत्याग्रह में, शिक्षा प्राप्त करने में श्रीर जन-सेवा का कार्य करने में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार श्रद्धतों को भी। इसका प्रभाव महाकाव्यों पर भी पड़ा।

राजनैतिक और श्राधिक क्षेत्र में जनता की वागी का कोई मूल्य न था।
दोनों को कोई पूछने वाला न था लेकिन इस क्रान्ति ने जन्ता के प्रति सहानुः
भूति एवं दीन निर्वेलों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी। इसका सबसे ग्रधिक
प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में हुग्रा। ग्रभी तक जनता काव्य का विषय न वन सकी
थी किन्तु श्रव सावारण मानव भी किवता का विषय वन सका। मानव-सेवा,
मानव-प्रेम किवता के श्रंग वने। प्रियप्रवास की राधा ने तो अपना जीवन
लोक-सेवा में ही श्रिंपत कर दिया। पुरुपोत्तम में तो कृष्णु को घोषणा करनी
पड़ी कि यदि मुक्त तक पहुँचना चाहते हो तो किसानों को ग्रपना करके मानो।
साकेत में सीता जो को कुटिया ही मे राजभवन के दर्शन प्रतीत हुए।

इस प्रकार हम देखते है कि ग्रालोच्य काल में वृद्धिवाद का प्रावल्य है। उसी के साथ राष्ट्रवाद, ग्रादर्शवाद एवं मानववाद की प्रधानता है। इन प्रेरक शक्तियों ने महाकाच्यों पर नवचेतना का प्रभाव, जो भारतीयता से श्रोत-प्रोत है, सम्यक् रीति से डाला।

दूसरी और वैदेशिक सत्ता के कारण यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा था। उसके ग्रध्ययन के फलस्वरूप उस भाषा की श्रेष्ठ कृतियों से परिचय हुमा और उनका अनुवाद भी किया गया। उसके साहित्य के प्रभाव से काव्य के नवीन रूप छन्द, शैली, कथानक एवं उपादान प्राप्त हुए। साथ ही उनकी सभ्यता के वैज्ञानिक दृष्टिकीण के कारण हमारे विचारों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुग्रा। ग्रायंसमाज के प्रभाव से अन्ध्विक्वासों पर कुठाराधात हुग्रा ही था, इसके सहयोग से नवीन श्रादर्श, नया ज्ञान, नव-विश्वास का अधिक संचार हुआ और हमारे जानचक्षु खुल गए। अभी तक हमारे साहित्य में (रूढ़ियों श्रीर पाण्डित्यप्रदर्शन का प्रावत्य था। उसके विरोध में स्वच्छन्दता का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात् छायाबाद, रहस्यवाद एवं प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस सवका साहित्य पर युगान्तकारी प्रभाव पड़ा।

#### २, स्वच्छन्दवाद

इसका संक्षिप्त परिचय दे देना अनुचित न होगा। जब फाँस देश में क्रान्ति की लहर ज्याप्त हो रही थी, उस समय उसने प्रत्येक दिशा में क्रान्ति उपस्थित की। इसी कारण वहाँ की पुरानी संस्कृति, प्राचीन राज्य-व्यवस्था श्रीर परम्परागत सामाजिक सरकार का अन्त कर दिया गया। फलतः अभिनव कृला-परिपाटी का प्रादुर्भाव हुआ जिसे स्वच्छन्द कला के नाम से पुकारते है। किवयों की कल्पना पूर्वपरम्परा का अतिक्रमण कर नवीन रूप में व्यक्त हुई। उसने ग्रीक प्रणाली के स्थान पर विद्रोहात्मक भावनाओं को प्रश्रय दिया। विदेशियों के प्रभाव से यही स्थित भारतवर्ष की भी हुई।

उन्नीसवीं शतान्दी के पूर्वार्द्ध तक हिन्दी कविता कि हुयों से पादाकान्त थी। उसके विरोध में ही स्वन्छन्दवाद (रोमेंटिसिज्म) का प्रादुर्भाव हुगा, क्योंकि यह प्राधारण नियम है कि जब काव्य की धारा संकुचित एवं सीमा-बद्ध कर दी जाती है तो वह निष्प्राण हो जाती है। उसे अनुप्राणित करने के लिए प्रचलित देशी भाषाओं का आश्रय लिया जाता है। भारतेन्दु हरिज्वन्द्र ने उसको गित प्रदान करने के लिए काव्य-परिपाटी का, जो अलंकार, रस, छन्द ग्रादि से आच्छादित थी, परिवर्तन किया, किन्तु भाषा वज ही बनी रही। श्रीधर पाठक ने खड़ीवोली में सुन्दर लय और ताल से युवत छन्दो का निर्माण किया और स्वच्छन्दता का परिचय दिया। यह धारा द्विवेदी युग में कुछ कुण्ठित-सी हो गई क्योंकि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मक काव्य की रचना प्रारम्भ हो गयी थी और संस्कृत वृत्तों में रचना होने लगी। यह होते हुए भी स्वच्छन्दवाद के प्रति जनता का उत्साह बढ़ता ही गया। परिचमी सभ्यता एवं आर्यसमाज के प्रभाव से रीतिकालीन इन्द्रिय-जन्य प्रेम मे परिवर्तन हो गया और उसके स्थान पर शुद्ध प्रेम की भावना की स्थापना हुई।

रीतिकाल में स्त्री के प्रति उच्च भावना नष्ट हो चुकी थी किन्तु हिवेदी जी के प्रभाव से हमारी रुचि अंगेजी और संस्कृत साहित्य की स्रोर मुड़ रही थी जिसमें नारी के प्रति उच्च एवं पवित्र भावना विद्यमान थी। इस प्रकार भावना में परिवर्तन किया। साध ही छन्द-विवान, भाषा ग्रीर शैली में भी स्वच्छन्दता के दर्जन प्राप्त होते हैं।

## ३ छायावाद ग्रीर रहस्यवाद

हिवेदी युग की किवता इतिवृत्तात्मक ग्रीर दरतुगत थी। किवागा उससे ऊव चुके थे, यिशेपकर वे विव जिन्होंने ग्रंग्रेजी ग्रीर वंगला के कार्व्यों का रनास्वादन कर लिया था। ग्रतः कार्व्य-कला के क्षेत्र में प्रतिक्रिया हुई। जिस प्रकार राजनीति में जिन प्रवृत्तियों ने हमारी कर्मवृत्ति को ग्रहिसा की ग्रीर प्रेरित किया उन्हीं त्रवृत्तियों ने हमारी भाववृत्ति को छायाबाद की ग्रीर। दोनों के मूल में विद्रोह की भावना एक-सी है—स्थूल के प्रति सूक्ष्म मा अविद्रोह।

ग्रव किता भावात्मक एवं ग्रात्मगत हुई। दिवेदी युग में किव विहिर्मु सी होकर किता लिखता था। छायावादी किव ग्रात्म-तत्लीन होकर किवता लिखने लगा। दिवेदी युग सुधार युग था। उसमें थांगारिक भावना का ग्रभाव था किन्तु छायावादी किवता प्रधानतः श्रांगारिक है। इस भावना को किव-गण दो प्रकार से व्यक्त करते हैं—या तो वे प्रकृति के प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं ग्रथवा प्रकृति पर नारीभाव का ग्रारोपण करते हैं। यही नहीं, वे नारी के मन श्रीर श्रात्मा के सौन्दर्य को प्रधानता देते हुए उसके शरीर के ग्रमांसल वित्रण द्वारा व्यक्त करते है।

छायावाद में प्रकृति के चित्रों की प्रचुरता है। छायावादी किन प्रकृति पर चेतना का आरोप करता है किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि छायावाद में प्रकृति का चित्रण नहीं है बिल्क प्रकृति के स्पर्श से मन में जो छायाचित्र उठते हैं उनका चित्रण है। कभी-कभी कुछ आलोचक छायावाद और रहस्य-वाद को एक ही कोटि में स्थान देते हैं और आधुनिक कविताओं को प्रायः रहस्यवादी कविता कह देते हैं। अतः इमका इस स्थल पर निराकरण कर देना असंगत न होगा।

जब किव की चेतना वाह्य जीवन से हटकर ग्रान्तरिक हो जाती है तो जीवन-मरस, प्रकृति-पुरुष, ग्रात्मा-परमात्मा सम्बन्धी जिज्ञासायें मुखरित हो उठती है। इस प्रकार के विचार प्रत्येक भावुक के जीवन में कभी न कभी उत्पन्न होते रहते है। इनका ग्रावार धार्मिक साधना नही, बिल्क भावना ग्रीर चिन्तन पर ही ग्राधित होता है। इन्हे रहस्यवाद नही कहा जा सकता। कुछ ग्रालोचक इसे रहस्यवाद कह देते है। उनकी यह धारसा भ्रामक है। वे भूल जाते है कि छायावाद बौद्धिक युग की सृष्टि है। उसका जन्म न तो साधना

से हैं श्रीर न श्राध्यात्मिक विश्वास से। श्रतः उसके रूपकों श्रीर प्रतीकों को यथातथ्य मानकर रहस्यवाद का श्रारोप करना व्यर्थ है। छायावाद में किंव प्रकृति को अपनी सत्ता से स्पन्तित देखता है किन्तु रहस्यवाद में वह श्रपनी सत्ता को प्ररोध सत्ता का प्रतिरूप देखता है। पहिले में दृष्टि प्रत्यक्ष जगत् की सूक्ष्म चेतना पर ही केन्द्रित रहती है श्रीर दूसरे में परोक्ष जगत् के परोक्ष तत्त्व की भावना श्रीर श्रनुभूति पर रहती है। छायावाद में प्रकृति के मूल में चेतनत्व की प्रतीति श्रावश्यक है, ईश्वर की प्रतीति नही; परन्तु रहस्यवाद में प्रकृति, मानव श्रीर विश्व में परोक्ष तत्त्व की प्रतीति श्रीनवार्य है।

श्रस्तु ! हम देखते हैं कि कान्य में छायाबाद का प्रभाव कई दिशाश्रों में परिलक्षित हुया। भाषा, शैंली में कान्ति तो उत्पन्न ही हुई, साथ ही विषय में भी परिवर्तन हुया। उसने खड़ीबोली की कर्कशता को दूर कर भाषा को सरस एवं माधुर्यपूर्ण बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किया।

काव्य-जगत् को चित्रमय भाषा प्रदान की गई एव भाव और भाषा में सामंजस्य स्थापित करने का यत्न किया गया। लक्षणा-व्यंजना द्वारा भाव की अभिव्यितित की गई। द्विवेदीकाल के संस्कृत वृत्तों तथा सवैया, कित्त छन्दों की उपेक्षा की गई श्रीर मुक्त छन्द को अपनाया गया। जातीयता और राष्ट्रीयता के भावो के विकास के साथ जन-साधारण का काव्य में प्रवेश किया गया। इसका काव्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि द्विवेदी युग के पश्चात् जो काव्यधारा प्रवाहित हुई उसी के छायावादी नाम पर उस काल को छायावादी काल कहा गया।

#### ४ प्रगतिवाद

छायावाद द्विवेदी युग के द्वितीय दशक में प्रारम्भ हो चुका या क्योंकि स्यूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह ने इसकी प्राग्त-प्रतिष्ठा की थी किन्तु प्रव छायावाद की विचित्रता, सूक्ष्मता के प्रति स्यूल ने विद्रोह किया। यह प्रतिक्या दो रूपो में उपस्थित हुई। एक तो पलायनवृत्ति के विरुद्ध, दूसरी उसकी प्रमूर्त उपासना के विरुद्ध। इन दोनों प्रवृत्तियों का सम्मिलित रूप प्रगतिवाद के नाम से ग्रमिहित है। इस घारा का प्रवर्तन वीस्त्वी घताव्दी के प्रयम-चतुर्थ दशक के ग्रन्तिम काल से होता है।

यद्यपि जीवन को उच्च एवं गति प्रदान करने वाली कविता प्रगतिशील कही जावेगी किन्तु इस नवीनतम काव्यधारा का निर्माण उस शिक्षित वर्ग द्वारा, जो माक्सं के श्रादर्शवाद से श्रनुप्राणित है, हुग्रा है। हम देखते हैं कि कवीर, जिन्होंने जनता को गतिशील बनाया, तुलसी, जिन्होंने पीड़ित जनता को ग्राक्षान्वित किया, भारतेन्दु एवं द्विवेदी, जिन्होंने राष्ट्रभावना का निर्माण किया ग्रोर मैथिलीशरण गुष्त एवं जयशंकरप्रसाद जिन्होंने इसे गितशीलता प्रदान की—इन कवियों से एक परम्परा चली ग्रा रही है, किन्तु ग्राज प्रगतिवाद का कुछ भिन्न ही रूप दिखलाई पड़ रहा है। ग्रभी वह पूर्ण विकास को भी नहीं प्राप्त हुग्रा है ग्रोर न ग्रपनी निश्चित रूपरेखा ही बना सका है, किन्तु उसकी गित को देखकर निम्नलिखित बारणाएँ बनती है।

- (ग्र) जीवन ग्रीर प्रगति पर्याय है। ग्रतः जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में ग्रग्नसर् होने के लिए प्रयत्नकील होना चाहिए।
- (व) छायावादी किव काल्पनिक सुख की खोज में विचरण करता है किल्तु प्रगतिवादी किव इसे अकर्मण्यता मानता है। उसका कथन है कि सुख से जीवन-यापन करना मानवता है, श्रद्ध्यात्म ग्रीर परलोक कुछ नहीं। उसकी साधना व्यर्थ है। श्रतः मौलिक जीवन की साधना जीवन में मुख्य है।
- (स) समाजवादी सिद्धान्तों का समर्थन, किसानों श्रीर मद्रद्रों का गुण-कीर्तन,पूँजीवाद एवं उससे सम्विन्धत राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक श्रीर साहित्यिक रूढियों के विरुद्ध कान्ति । हम देखते है कि किसानों, मजदूरों, शोपितों एवं पीडितों का कान्य में प्रवेश इसी का फल है। श्रभी तक राजा, रानी, नगर, प्रासाद का हिन्दी-कान्य में प्रचुर वर्णन एवं स्तवन किया जाता था। उसमें श्रव किसान, मज-दूर, हल, भिक्षुक श्रादि दिखाई देने लगे है।
  - (द) प्रगतिवाद को प्रभावित करने वाली शिव्त मुख्यतः मावर्सवाद है श्रीर किन्हीं श्रंशों में डार्विन श्रीर फायड भी। इसी कारण साम्राज्यवाद की विभीषिका, वर्गसंघर्ष, नारी-सीन्दर्य का नम्न चित्रण, नव समाज श्रीर नव संस्कृति की प्रतिष्ठा की प्रेरणा श्रादि इन नये कवियों के विषय है।
    - (य) यद्यपि श्राज के प्रगतिवाद ने नारी को यीन-स्वतन्त्रता प्रदान कर दी है, विन्तु उसकी श्राड़ में उसको नग्न किया जा रहा है। जिस छायावाद में कियों ने नारी के श्रंग-प्रत्यंग को वासना का श्राधार माना, प्रगतिवाद में वही नारी रीतिकालीन नारी की तरह व्यक्त की जा रही है।
    - (फ) राष्ट्रीय भावना यद्याप समाजवाद की तरह प्रगतिवाद का श्रनिवार्य तस्व नहीं है फिर भी राष्ट्रीय भावना में मीलिक संघर्ष है। श्रभी

कल की बात है जब योरोप में महायुद्ध चल रहा था, उस समय रूस के प्रवेश होने पर इन विचारों हारा वह युद्ध लोक-युद्ध के नाम से अभिहित किया गया; यद्यपि वह वस्तुतः साम्राज्यवादी शितनयो का संघर्ष था। हमारे भारतवर्ष ने इम्का विरोध किया और उसमें भाग नहीं लिया किन्तु प्रगतिवादी किव इसका समर्थन कर रहे थे।

(ज) भाषा-शैली में भी परिवर्तन हो चला है। छायावादी अलकृत भाषा के विरोध में यहाँ गद्यात्मक भाषा प्रयुवत होने लगी है क्यों कि इनका ध्येय है कि जन-साहित्य और जन-कला द्वारा जन-सपर्क और जन-सम्कृति का निर्माण किया जावे। इस ध्येय की पूर्ति के लिए नवीन काव्य का निर्माण हो रहा हे जो जन-काव्य की भूमि के निकट आ रहा है किन्तु प्रगतिवाद के नाम पर आज जो कुछ लिखा जा रहा है उससे कविता निर्जीय हो गई है। अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्यों कि प्रगतिवाद पूर्ण विकसित भी तो नहीं हुआ है।

### महाकाव्यों के रूप

भारतेन्द्र के पूर्व श्रांगारिक किवता का प्राधान्य था। उन्होंने उसका ज़वनिर्माण किया, फिर भी उसमें पूर्वजन्म के संस्कारों में परिवर्तन न ही सका
ग्रीर किवता मुक्तक ही रही। दिवेदी जी ने किवयों को विभिन्न रूपों में
किवता करने की प्रेरणा दी। किवयों ने भी प्रयत्न द्वारा प्राचीन निर्मोक को
उतार फेंका ग्रीर विविध रूपों में काव्यरचना की। फलतः उस काल में कई एक
महाकाव्यों का प्रणयन हुन्ना। इन महाकाव्यों में नवीनता के दर्शन स्वप्ट दिखलाई पड़ते हैं। इनमें सर्गबद्ध विधान है ग्रीर कथोपकथन की भावभीमा
विद्यमान है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के चित्रण एवं कथावस्तु का
सम्यक् विभाजन किया गया है। साथ ही प्रकृतिचित्रण पूर्ण रीति से किया
गया है। रसों ग्रीर भावों की एकाग्रता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
कथावस्तु को ग्रग्नसर करने के लिए प्रत्येक नव उद्भावना को सर्ग में समय,
स्थान ग्रीर वातावरण के ग्रनुकूल रखकर ग्रिभिन्यजित किया गया है।

ग्रालोच्य काल में महाकाच्यों का प्रारम्भ प्रियप्रवास से होता है। उसमें प्रत्येक दिशा में विषयभवेश, भाषा, छन्द, प्रकृतिचित्रण ग्रादि मे नवीनता ही प्रकट होती है। विषयप्रवेश प्रकृतिचित्रण द्वारा हुग्रा है। यह पद्धित कामा-यनी, नूरजहाँ ग्रीर वैदेही-बनवास मे भी ग्रपनाई गई है।

महाकाव्यों की भाषा में तो ग्रामूल परिवर्तन हो गया है। ग्रभी तक महाकाव्य ग्रवधी या वज मे ही लिखे जाते ये किन्तु खड़ीवोली में कोई भी महाकाव्य नहीं लिखा गया था। यद्यपि खड़ीवोली में महाकाव्य लिखने का यही से प्रारम्भ होता है. फिर भी शुद्ध एवं साहित्यिक भाषा प्राप्त होती है। छन्दों मे भी विकास हुग्रा ग्रीर संस्कृत के विश्वक छन्द अपनाये गये। यही नहीं, ग्रागे चलकर नवीन छन्द अग्रेजी श्रीर वगला के ग्रावार पर गढ़े गये।

महाकाव्यों के कथानक में भी नवीनता लाने एवं उसकी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। प्रियप्रवास एवं साकेत का कथानक प्राचीन है किन्तु नये ढग से वर्णन किया गया है। प्रियप्रवास में यद्यपि श्रीकृष्ण रंगमंच पर श्रविकतर नहीं आते हैं किन्तु उनरा चरित्रवर्णन किसी दूसरे पात्र- द्वारा कहलाया गया है। यह ढग उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कि स्वयं ही श्रपने भावों को व्यक्त करता है। साकेत में कथानक को नाट- कीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चरित्रवर्णन इसमें भी श्रन्य पात्रों के मुख से ही कहलाया गया है।

प्रातःकाल का समय है, उमिला प्रासाद मे विद्यमान है। उसकी सुन्दरता किन के हृदय में कौतूहल उत्पन्न करती है—

"श्ररण पट पहने हुए श्राह्मद में,

कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में ?

प्रकट मूर्तिमती ऊषा ही तो नहीं ?

कान्ति की किरणें उजेला कर रहीं।

यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नई,

श्राप विधि के हाथ से ढाली गई।

कनकलितका भी कमल सी कोमला,

धन्य हैं उस कल्पशिल्पी की कला !"

उनत पद में प्रकृति के उपकरणों द्वारा उमिला का सौन्दर्य-चित्र उपस्थित किया गया है। इसी प्रकार कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा का सौन्दर्य-चित्र एवं कही-कही सुन्दर शब्दचित्र द्वारा किसी पुरुप का चित्र सीचा गया है। वैदेही-वनवास में महर्षि वाल्मीकि का चित्र देखिये—

''जटा जूट सिर पर था उन्नत भाल था , दिच्य ज्योति उज्ज्यल श्रॉखों में थी वसी । दीर्घविलिन्यत स्वेत समधु मुख सौम्यता , थी मानसिक महत्ता की उद्योषिनी ।'' इस तरह कथानक एवं चरित्र का विकास नाटकीय ढंग से होता है। देखिये विकमादित्य में योगिनी और वन्दिनी का वार्तालाप—

योगिनी:— "मन को शान्ति भंग करने की दोषी होकर पछताई। गुप्त मन्त्रणा कुछ करने को पास तुम्हारे हूँ आई।"

निन्दनी:- "वड़ी दया की जो आदर दे चली पूछने मुभसे युक्ति,

योगिनी:— लेने त्राई पुरस्कार हूँ देकर तुमको वन्धन मुक्ति।"

निन्दनी:— "नहीं मुक्ति की मैं इच्छुक हूँ साथी को संकट में छोड़ , यदि उनके भी खटकारे का चैठा सकती हो तम जोड़।"

योगिनी:— "कर सकती हूँ मुक्त युगल को करने पर यह भारी काम, शीध बताओं क्या दोगी देवी! इस छुटकारे का दाम?"

कित ने किस प्रकार कथोपकथन द्वारा नाटकीय ढंग से चरित्र-विकास किया है भीर कथानक को अग्रसर करने में सफल हुग्रा है। यही नहीं, स्वगत-भाषएा श्रथवा सम्वाद द्वारा भी किसी पात्र के चरित्र का विकास किया जाता कि। प्राचीन महाकाव्यों में कित स्वयं सारी कथा कह डालता था। पात्र का चरित्र किव के शब्दों में ही चित्रित हुग्रा करता था, किन्तु श्रव इस श्रोर ध्यान दिया गया श्रीर नाटकीय ढंग से चरित्रविकास किया गया।

इसके श्रितिरिक्त महाकाव्यों में गीतों का प्रचलन भी देखने को मिलता है।
यद्यपि श्रिधक गीत होने पर कथा में स्थिरता श्रा जाती है श्रीर कथानक की
प्रगति में वाधा जिल्ला हो जाती है किन्तु यह गीत श्रान्ति भावों को
व्यंजित करने में वड़े ही प्रभावशाली होते हैं। देखिये उमिला का कथन—

"निरख सखी, ये खंजन श्राये ,

फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इघर मनभाये। फेला उनके तन का श्रातप, मन ने सर सरसाये, धूमें वे इस श्रोर वहां, ये हंस यहां उड़ छाये। करके ध्यान श्राज इस जन का निश्चय वे मुसकाये, फूल उठे हैं कमल, श्रधर-से, ये बन्धूक सुहाये। स्वागत, स्वागत, शरद् भाग्य से, मैंने दर्शन पाये, नम में मोती वारे, लो, ये श्रशु-श्रध्यं भर लाये!"

इन गीतों में प्रव उच्च भावनायों का प्रयोग होने लगा है। इससे उनमें गम्भीरता एवं शक्ति की भी वृद्धि हुई। इस प्रकार श्रालोच्य काल में महा-काव्यों के रूपों में नवीनता के दर्शन प्रतिलक्षित होते हैं।

### भापा-शैली

उन्नीसवी यतास्वी तक काव्यभाषा वज ही थी। लोगों की धारणा थी कि खड़ीबोली में विवता का माधुर्य निष्ट हो जावेगा। इस पर बाद-विवाद कुछ समय तक चलता रहा किन्तु श्रीधर पाठक, प्रयोध्याप्रमाद खत्री ग्रादि महानुभावों के प्रयत्न से यह विवाद बान्त हुग्रा और ग्यटीबोली में काव्यरचना होने लगी। यहाँ पर यह कहना अनुचित न होगा कि कविता के क्षेत्र में खड़ी-बोली का प्रयोग नवीन नहीं है। रिहम, ग्वाल ग्रीर लिततिकदोरी ग्रादि ने खड़ीबोली में कविताएँ की थी।

वीसनी गतान्दी के प्रारम्भ मे द्विनेदी जी के सरस्वती के सम्पादकत्व याल में बाज्य की भाषा खड़ीनोली हो गई थी। यह सबसे बड़ा परिवर्तन था। जनता ने भी इसे स्नीकार किया। यद्यपि भाषा में शैथित्य एवं ज्याकरण-सम्बन्धी त्रुदियाँ पर्याप्त थीं, फिर भी द्विनेदी जी की सतकंता एवं स्रथक परिश्रम से यह ग्रज्यनस्था समाप्त हो गई।

हिवेदी जी संस्कृत के विद्वान् थे। इनकी शैली संस्कृतगित श्रीर लम्बे समस्त पदों मे युक्त है श्रीर इस पर मराठी भाषा का प्रभाव है; फिर भी काव्यगत वक्ता का श्रभाव है। शताब्दी के प्रथम दशक तक काव्यभाषा इतिवत्तात्मक ही रही।

द्विवेदी सम्प्रदाय की कर्कशता की अयोध्यासिंह उपाध्याय ने प्रियप्रवास की रचना करके दूर किया। इसकी भाषा में स्वाभाविक प्रवाह, संगीत श्रीर लालित्य है, किन्तु संस्कृत पदावली भ्रीर लम्बे-लम्बे समासों का इतना बाहुत्य है कि हिन्दी का श्रपना स्वरूप छिप-सा गया है। देखिये—

"रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय-कलिका राकेन्द्रु विम्यानना, तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका कीड़ा-कला पुत्तली। शोभा वारिधि की श्रमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदनी माधुर्य-सन्मूर्ति थी॥"

इतना होते हुये भी इसकी लोकप्रियता कम न हुई। यद्यपि हिरिग्रीध उपाध्याय जी द्विवेदी श्रीर उनके श्रनुयायियों की भाषा की कर्कशता को मिटाने में समर्थ हुये किन्तु श्रिभिव्यजना की नवीन प्रणाली का सूत्रपात नहीं कर सके।

रामचरित उपाध्याय द्वारा रामचरितचिन्तामिए में भी भाषाप्रवाह पूर्ण श्रीर ग्रलंकृत है। शैली संस्कृतगभित नहीं है। भावों की व्यंजना में शिवत है। उपमायें प्राचीन श्रीर परम्परागत है। इनमें अलंकारों के प्रति, विशेषकर यमक के प्रति, विशेष आकर्षण है। देखिये—

"कुशल से रहना यदि है तुम्हें दनुज ! तो फिर गर्व न कीजिये। शरण में गिरिए रघुनाथ के, नियल के यल केवल राम हैं॥"

यह काव्यभाषा भी एड़ीवोली के विकास की एक विशेष दशा निर्देशन करती है। यद्यपि इसमें सरसता श्रीर मधुरता के दर्शन होते है, विन्तु श्रिभ-व्यंजना की प्रणाली में कोई नवीनता नहीं दिखाई पडती।

शतान्दी के द्वितीय दशक के अन्तिम वर्षों में भाषा में प्रीद्ता आ गई और अभिव्यंजना की नूतन प्रशाली का समावेश हुआ। यद्यपि कलाकार मैथिलीशरण गुष्त की प्रारम्भिक रचनायें संस्कृतगिमत नहीं है और काव्यत्वशून्य है, किन्तु इस दशक में इनकी भाषा सशवत एवं मायुर्य से युवत हो गई। उसमें लक्ष्यामूलक और प्रतीकात्मक प्रयोग के भी दर्शन होते है। इस द्वितीय दशक में काव्यभाषा की शैली का कमशः विकास दिखलाई पड़ता है। इसमें भाषा की कर्कशता बहुत कुछ दूर हो गई। देखिये—

"पहले र्घालों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय ग्रय थे।
छीटे वही उटे थे, बढ़े बढ़े श्रश्रु वे कब थे ?" — साकेत
इस समय काव्यभाषा इतनी समर्थ श्रीर विकसित हो गई थी कि वह

इस समय काव्यभाषा इतनी समय श्रीर विकसित हो गई थी कि वह सब प्रकार के भावों को व्यक्त करने की क्षमता रखती थी।

हितीय दशक के मध्य में भाषा, छन्द एवं स्थूलता के प्रति विद्रोह खड़ा हो गया था क्योंकि हिवेदीकाल के प्रथम चरण की इतिवृत्तात्मक प्रणाली, जिसमें स्थूलता का ही प्रावत्य है, वृहिर्मुसी थी। इसकी प्रतिक्रिया हुई। फलतः कविता भावात्मक और ग्रात्मगत हुई और उसमें मुक्तक गीत्यात्मकता, रहस्यभावना और ग्रभिव्यंजना की नवीन प्रणाली का सुत्रपात हुया।

तृतीय दशक में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कान्यभाषा का श्रादर्श वदल गया। इस समय भाषा में संस्कृत के तत्सम तथा ध्विनन्यंजक शन्दों का प्राधान्य था। इस काल में कान्यभाषा में दो घारायें स्पष्ट दिखलाई पडती है। पहली कान्यधारा संस्कृत शन्दों से श्रोत-प्रोत है, जिसका माधुर्य संस्कृत पदावली पर ग्राश्रित है। ऐसी कान्यभाषा सर्वसाधारण के लिये कठिन एवं दुर्वोब होती है श्रीर भाषा के नैसर्गिक स्वरूप को नष्ट कर देती है।

दूसरे प्रकार की काव्यभाषा में खडीवोली का प्राकृतिक एवं विकसित स्वरूप विद्यमान है। भाषा सरल एवं मुहावरों से युक्त है। इसमें भाषा का नंसिंगक विकास निहित है वयोंकि भाषा प्रवाह औरस्रोज से पूर्ण है। इन दोनों प्रकार की भाषास्रों का एक-एक उदाहरए देना पर्याप्त होगा । पहली काव्यधारा का कामायनी से एक स्वरूप देखिये। श्रद्धा के कथन की मनु स्रमुखत होकर सुन रहा है—

"यह अतृष्ति अधीर मन की चीभयुत उन्माद,
सखे! तुमुल तरंग सा उच्छ् वासमय संवाद।
मत कही पूछो न कुछ, देखो न कैसी मौन,
विमल राका मूर्ति वन कर स्तव्ध वेठा कौन ?
विभव मतवाली प्रकृति का आवरण वह नील,
शिथिल है, जिस पर विखरता प्रचुर मंगल खील।
राशि राशि नखत कुसुम की धर्चना अश्रान्त,
विखरती है तामरस सुन्दर चरण के प्रान्त॥"

टूसरी काव्यधारा का नूरजहाँ से एक उदाहरण देखिये—

"उस तारा के लघु प्रकाश में मञ्जुल रूप दिखाती।

सान्ध्य-सुन्दरी तुम परदे में कहाँ छिपी हो जाती?

रुको रुको तुम चन्द्रमुखी को कहीं देख तुम पाना।

तो दो बातें मेरी भी जाकर उस तक पहुँचाना॥

ता दा बात मरा भा जाकर उस तक पहुचाना. महा निठुर हो तुम भी चलती हुई श्रिंधेरा करके।

क्या सब ललनाओं का मानस विरचा है पत्थर से ? नारी के मन का रहस्य में श्रव तक समक्त न पाया। विद्युत्-धारा सी श्रदस्य है प्रिया प्रेम की माया॥''

शैली—हिवेदी गुग के प्रथम दशक में भाषाशैली में संस्कृतपदावली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था। साथ ही मुहाचरों का प्रयोग भी सफलता- पूर्वक किया जाता था, क्योंकि हमारे साहित्य में इनकी वहुत बड़ी शक्ति है। मुहावरों के कारण स्वामाविकता में प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। देखिये—

( भ्र ) "ऊघो मेरे हृद्य पर तो साँप है लोट जाता।"

— प्रियप्रवास

(ब) "नन्द की उदी है नींद, उलके विचार में। नाव मेरी घटकी है, याज समधार में। हाय रे! पिशाच कल बात नहीं क्या करे? टुर्गति मदान्ध-कृत्य सोच मन में दरे॥" द्वितीय दशक में शैली में परिवर्तन हो चला। इस समय काव्य में ग्रिभि-व्यंजना के लाक्षि ि्रिक वैचित्र्य के दर्शन होने लगे थे ग्रीर गुप्त जी ने साकेत में प्रयोग कर भाषा को सशक्त बनाया, साथ ही ध्वन्यर्थव्यंजना का भी प्रयोग किया है—

"सखि निरख नहीं की धारा। दलमल दलमल, चंचल-श्रंचल, मलमल मलमल तारा। निर्मल जल श्रन्तस्तल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के कल कल धर के, विखराती है पारा॥'

—साकेत

उपर्युक्त पद\_मे ध्विन से ही अर्थ की ब्यंजना होती है ग्रौर इस ध्विन द्वारा संगीत की वृद्धि होती है ग्रौर नदी के स्वरूप को सम्मुख उपस्थित कर देती है।

कथोपकथन-शैली—इस जैली का प्रयोग होने लगा जिसके कारण काव्यों में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया । देखिये लक्ष्मण का कथन—

'धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ। किन्तु मैं भी तो तुम्हारा टास हूँ।'

क्या मुक्ते दासी कहाना, इसिलए ? देव होकर तुम सटा मेरे रहो , श्रीर देवी ही मुक्ते रक्लो, श्रहो । उर्मिला यह कह तिनक चुप हो रही , तय कहा सामित्र ने कि यही मही । तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा ,

नरा ६८४ ५४। सदा, में हूँ तुम्हारा प्रणय-सेवी सदा॥१

—साकेत

तृतीय दगक में प्रतीक-शैली का प्रधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। इन प्रतीकों द्वारा अप्रस्तुत-विधान में एक पूर्ण परिचित प्रस्तुत-विधान का आरोप किया जाता है। प्रतीकों से भावाभिव्यंजन में सरलता होती है और अधिक प्रभाव डालने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, किन्तु प्रसंगहीन प्रतीक जिटलता भी उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण भावप्रकाशन में वाधा पडती है। कामा-यनी से एक उदाहरण देखिये—

'लो चला श्राज में छोड़ यहीं, संचित सम्वेदन भार पुण्ज। मुमको काँटे ही मिले धन्य ! हीं मफल तुम्हें ही कुसुमकुण्ज॥' कटि = दुःख कुस्मकुञ्ज = सुख

यही नही, पिंचमी कला के श्रावार पर महाकाव्यों में भी मानवीकरण,

विशेषण्-विषर्यय, तथा ध्वन्यर्थव्यंजन के सफल प्रयोग किये गए।

मानवीकरण—यह कोई नवीन प्रयोग नहीं है। इसमें निर्जीव वस्तुमीं के वर्णन में उन शब्दों का प्रयोग होता है जो सजीव प्राणियों प्रथवा केवल मनुष्यों के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत काल्यों से छेकर म्राज तक किसी न किसी एप में होता चला ग्राया है। पद्माकर ने गगावर्णन में पातक को लककारा है भीर गंगा की चछार में नष्ट करने वी धमकी वी है। देखिये—

'चलो चलु चलो चलु विचलु न बीच ही ते , कींच बीच नीच! तो कुदुम्य को कचिरहाँ। ए रे दगादार! मेरे पानक धपार तोहिं, गंगा की कछार में पछार छार करिहाँ॥'

---गगालहरी

श्रालोच्य काल में इसका श्रीयक प्रयोग हुआ है——
'नेत्र निमीलन करती मानो, प्रकृति प्रयुद्ध लगी होने,
जलिंध लहरियों की श्रंगड़ाई बार बार जानी मोने॥'

कवि ने प्रकृति के जागने का वर्ग्न किया है। उसके लिए उमने नेत्र-निमीलन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार मागर की लहरो के लिए अंगड़ाई का प्रयोग किया है।

विशेपगा- इसका भी आधुनिक काव्यों मे अधिक प्रयोग होता है। विषयेय इसमे विशेषगा ऐसे विशेष्य के माध लगाया जाता है जहाँ वह वास्तव में नहीं लग सकता है। इसके एक-दो उदा-

हरण पर्याप्त होगे---

(श्र) "मृच्छ्ना श्रवण कर जिसकी।

मृर्जित वीणा वांसरियां ॥'' --साकेत-संत

(व) "मीन हुई हैं मूर्छित तानें।

श्रीर न श्रव सुन पड़ती बीन ॥" — चिन्तामणि मूर्छित बीराा में 'मूछित' विशेषरा है। वीराा, निर्जीव होने के काररा, मूर्छित नहीं हुसा करती बिल्क मनुष्य मूर्छित होता है, विन्तु इस प्रकार के प्रयोग काव्य में चित्रमय व्यंजना कर देते है।

जैसा द्वितीय दशक के विवेचन में कहा गया है कि ध्वन्यर्थव्यंजना का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था, उसकी इस काल में ग्रधिक वृद्धि हुई। इसके द्वारा काव्य में संगीत की वृद्धि एवं उद्रेक होता है। देखिये—

(श्र) "कंकण क्विणित रिणत नृपुर थे , हिलते थे छाती पर हार :"

-- चिन्ता०

(य) "इस बाट गयी, उस बाट गयी, इस घाट गयी उस घाट गयी। फूलों के श्रंचल में भरती ही, भरती हुई सपाट गयी। इक निर्सोही की सुध करके, कुछ ठिठक ठिठक कर पग धरती। कर पुनः भरोसा भोलेपन पर, रखती डग डगमग करती॥"

—नूरजहाँ

इतमें नादव्यंजना है। यहाँ पर व्विन से नाद की व्यंजना होती है। इस प्रकार विविध काव्यक्षैलियाँ प्रयोग में लाई गयीं। मुदावरों श्रीर लोकोक्तियों के प्रयोग में उर्दू के शब्द तो प्रयोग होते भी रहे किन्तु इस दशक में श्रेंग्रेजी के मुहावरों के श्रनुवाद का भी प्रयोग होता रहा है। श्रेंग्रेजी मुहावरों का प्रयोग देखिये—

"पानी पर मन चित्र बनात्रो, रची श्रनल में नहीं भवन। यसो नहीं भावना-भँवर में, श्रपने वश में रक्खो मन॥"

–विक्रमा०

'रचो श्रनिल में नहीं भवन'—'टु विल्ड केसनस इन दि एयर' का श्रनुवाद है। यही नहीं, इस काल में बहुत से शब्द गढ़े गए श्रीर ढूँढ निकाले गये जिनमें ध्वन्यर्थव्यंजक श्रीर भाववाचक संज्ञाश्रों का प्रावल्य था। जैसे—

( ग्र ) ''कल-कल गुन-गुन, घुमड़-घुमड़ ।''

--- नूरजहा

(व) "प्रलय, कम्पन, धृमिल क्रन्द्रन।" — कामायनी काव्य में कही - कहीं पर विरोधसूचक गव्दों का प्रयोग भी हुम्रा है।

जैसे---

"मिणि-दीपों के अन्धकारमय, श्ररे निराशापूर्ण भविष्य। देवदम्भ के महामेघ में, सब कुछ ही बन गया हविष्य॥" दीप से अन्धकार नष्ट होता है किन्तु यहाँ पर प्रतीकों द्वारा विरोधसूचक

श्रन्थकार प्रज्ञानता का चिह्न है। इस कारण प्रज्ञानी पुरुष वंभव-विसास मे पडकर प्रपना भविष्य नही निर्माण कर सकता है। इस हेतु कष्ट पाता है।

#### छन्द

छन्द-बद्ध पद सरलता से कण्ठस्थ हो सकते है धीर श्रवणसुखद ग्रीर मनोमुम्बकारी होते हैं। संस्कृत श्रीर हिन्दी के प्राचीन कवियो ने इसी कारण छन्दों को स्वीकार किया। महाकान्धों में श्रनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग होता रहा है। श्रीर श्राज भी हो रहा है। जुछ महाकान्धों में केवल मातिक छन्दों का प्रयोग हुआ है, जुछ में विणिक छन्दों का श्रीर जुछ में दोनों प्रकार के छन्दों का मिश्रण। गीतं छन्दों में तो स्वतन्त्रता का प्रयोग हुआ है।

कही-कही उर्द के बहरो, गज्लों, बंगला के पयार छन्द, भ्रौर भ्रौंग्रेज़ी के सानेट का भी प्रयोग हुम्रा है।

(१)मात्रिक छन्दों में केवल मात्रा की गराना होती है। इन छन्दों में विशेष वन्यन नहीं होता है। इनके तीन भेद है—(ग्र) सम, (व) ग्रखंसम, (स) विषम। सम के ग्रन्तगंत चौपाई, रोला, सार आदि।

अर्द्धसम के अन्तर्गत दोहा, सोरठा; स्रोर विषम के स्रन्तर्गत स्रार्या छन्द का प्रयोग होता है, जो केवल संस्कृत श्रीर महाराष्ट्रीय भाषा में ही पाया जाता है। स्रार्या का एक उदाहरण देखिये—

"रामा रामा रामा, श्राठौ यामा जापौ याही नामा- ३० त्यागौ सारे कामा पैहौ बैंकुंठ विश्रामा।" २७

श्रीधुनिक छन्द भी इसी कोटि में रक्खे जा सकते है। इसमें भी पाँच प्रकार के छन्द होते है जो श्रायां, गीति, उपगीति, उद्गीति, श्रायांगीति के नाम से प्रसिद्ध है।

| छन्द           | प्रथम पद | द्वितीय पद   | तृतीय पद   | चतुर्थ पद  | मात्रा |
|----------------|----------|--------------|------------|------------|--------|
| श्रायी         | १२       | 0            | ~          | 194 14     | *11*** |
| गीति<br>उपगीति | • •      | १ ≒          | १२         | १५         | ४७     |
|                | १२       | १८           | 95         | • •        | -      |
|                | १२       | •            | १२         | १५         | ६०     |
|                | 34       | १५           | १२         | <b>የ</b> ሂ | УX     |
| उदगीति         | १२       | १४           | • •        | \$ \$      | χ.,    |
| भायांगीति      | • •      | <b>1</b> × 1 | १२         | १८         | ५७     |
| अविवा          | त १२     | 20           | 95         |            |        |
| 1              |          | •            | <b>१</b> २ | 80         | モど     |

(२) वरिएक छन्दों में वर्गों का ध्यान रवला जाता है। इनमें वर्गों का कठोर बन्धन होता है। इसके दो भेंद होते हैं—

- ( अ ) गणाश्रित, जिसमें गगों के अनुसार छन्दरचना होती है किन्तु अन्त्यानुप्रास से सर्वथा मुक्त रहती है। इन्द्रवच्चा, भुजंगप्रयात, मन्दाकान्ता, शिखरिगाी इनके भी दो भेद है जिनमें एक ही प्रकार के गगा होते हैं, जैसे—सर्वया, मौक्तिकदाम, भुजंगप्रयात। दूसरे, वे छन्द जिनमें विभिन्न गगा होते हैं। जैसे—मन्दाकान्ता।
- ( ब ) वर्णाश्रित, जिनमें गरा का विधान नहीं होता है, बल्कि केवल वर्ण ही गिन लिए जाते हैं । जैसे—धनाक्षरी या मनहररा।
- (३) मिश्र प्रयोग में उन छन्दों की गए। होगी जिनमें प्राचीन विभिन्न छन्दों को मिलाकर तीसरे छन्द की रचना कर ली जाती है। भारतेन्दुकाल में नवीन छन्दों की कल्पना नहीं हुई। उस समय तक रीतिकाल में प्रयुक्त छन्दों का ही प्रयोग होता था। ग्राचार्य द्विवेदों जी ने हिन्दी के सभी छन्दों के साथ-साथ संस्कृत, उर्दू तथा बंगला के छन्दों के प्रयोग का ग्रावेश दिया। इसका परिएगाम यह हुआ कि द्विवेदी जी तथा अन्य सभी प्रसिद्ध कवियों ने संस्कृत के वृत्तों को ग्रपने काट्यों में स्यान दिया। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य-कार हिर्ग्नीय ही हैं जिन्होंने संस्कृत वृत्तों में प्रियप्रवास की रचना की ग्रीर उनको उसी स्वरूप में रहने दिया। उन्होंने अन्त्यानुप्रास की ग्रीर ध्यान नहीं दिया ग्रीर अतुकान्त कविता की। अतुकान्त से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि उनमें गएों का ग्राश्रय नहीं था। वे तो गए। श्रित छन्द थे ही। प्रियप्रवास में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हमा है:—
- (१) द्रुतविलम्बित, जिसका स्वरूप न. भ. भ. र. है। यह गए। आठ प्रकार के होते हैं और वे "यमाताराजमानसलगा" सूत्र के अनुसार पहिचाने जा सकते है—यथा नगए। को ज्ञात करना है, उसके लिए उस नकार के आगे दो अक्षरों को देखों 'नसल' प्राप्त होता है। अतः उसमे तीनो अक्षर लघु होगे। इसी प्रकार 'भगए।' को देखों—मानस में प्रथम अक्षर दीर्घ है और अन्तिम दोनो लघु है। इसी प्रकार अन्य गुर्हों को समक लेना चाहिये। यथा—

"श्रति जरा विजिता वहु चिन्तता विक्तता प्रसिता सुख वंचिता सदन में कुछ थीं परिचारिका श्रधिकृता कृशता प्रवसन्नता।"

श्रगर हम छन्द को जानना चाहे कि यह मात्रिक हे अथवा गएगिश्रत तो उसके लिए सरल उपाय यह होगा कि लघु के लिए श्रीर दीर्घ के लिए कमशः पे. 'चिह्न' रख लें तो सरलता से गएग पहिचाने जा सकते है श्रीर बतलाया जा सकता है कि ध्रमुक छन्द में कितने गण है। उपर्युक्त छन्द की प्रथम व कितीय पंक्ति को हम इसी प्रकार से देखेंगे—

। । । ऽ । । ऽ । । ऽ । ऽ । ऽ । ऽ । ऽ । । ऽ । । ऽ । । ऽ । । ऽ । । ऽ । ऽ । ऽ विकलता ग्रसिता सुन्न वंचिता न म म र.

पहली पंक्ति में नगरण, भगण, भगण ग्रीर रगण हैं

दूसरी पंवित में भी नगण, भगण, भगण ग्रीर रगण हैं।

ग्रतः यह गणाश्रित छन्द है । लक्षणों के श्रनुसार द्रुतविलम्बित हुमा ।

(२) वसन्तितिलका में तगरा, भगण दो जगरा। श्रीर ग्रन्त मे दो गुरु होते हैं—

ऽऽ।ऽ।।।ऽ।।ऽ।ऽऽ "भाभरावा मुरलिका स्वर मुख्कारी,

> इड । इ । । । इ । । इ । इ इ भ्रादी हुम्रा भरत साथ दिगन्त व्यापी ।

> > पीछे पदा अवसा में वह भावकों के, पीयूप के प्रमुद वर्द्दकवि॥

(३) वहास्थ में (ज, त, ज, र) गरा होते है यथा—
"सुपक्चता पेशलता श्रपूर्वता,
फलादि की मधुकरी विभूति थी।
रसाप्लुता बन मंजु भूमि की,
रमालता थी करती रसाल की।।"

(४) मालिनी के प्रत्येक पद में न, न, म, य, य गए। होते हैं। यथा— 'प्यहह सिसकती में क्यों किसे देखती हूँ, मलिन मुख किसी का क्यों मुक्ते हैं हजाता।

जल जल किसका है छार होता कलेजा,

निकल निकल श्राहें कीन वेधती हैं ?"

(५) मन्दाकान्ता में प्रत्येक पद में म, भ, न, त, त दो गुरु होते हैं। "स्खा जाता कमल मुख था होठ नीला हुआ था,

दोनों श्रॉखें विपुल जल में ह्यती जा रहीं थीं। शंकायें थीं विकल करतीं कॉंपता था कलेजा, खिन्ना टीना परम मलिना उन्मना राधिका थीं।"

(६) बार्द्लिविकीडित में प्रत्येक पद में म, स, भ, स, त, त श्रन्त में गुरु होता है। यथा—

"यों ही श्रात्म प्रसंग श्याम वपु ने प्यारे सखा से कहा, मर्योदा व्यवहार श्रादि धन का प्रा वताया उन्हें। ऊघो ने सबको सुधीरज सुना स्वीकार जाना किया, पीछे होकर के विदा सुदृद से श्राये निजागार वे॥"

- (७) शिखरिग्री में य, म, न, स, भ लघु और गुरु होते हैं।
- ( प ) इन्द्रवज्रा में त, त, ज, ग, ग होते है।
- (६) उपेन्द्रवच्चा में ज, त, ज, ग, ग होते हैं।
- (१०) तोटक में ४ सगरा होते है।
- (११) दुर्मिल में = मगरण होते हैं और (१२) भुजंगप्रयात में ४ यगरण होते हैं।

इस प्रकार हिरग्रीय का प्रयास श्रतुकान्त छन्दों में (संस्कृत वृत्तों में)
महाकाव्य लिखकर केवल मातृभाषा की मुसम्पन्न बनाना था। हिन्दी में इन्ही
छन्दों ने श्रन्त्यानुप्रास का रूप बारगा कर लिया था। इनका प्रयोग मैथिलीशरगा गुष्त श्रीर रामचरित उपाध्याय ने किया। वंशस्थ का उदाहरगा प्रियप्रवास
से दिया जा चुका है। श्रव एक उदाहरगा श्रन्त्यानुप्रास से युक्त देखिये—

"उठे नहीं राम कभी प्रभात में,

उठे रहे वन्धु सभी प्रभान में । स्वयं जगाने जननी उन्हें गयीं,

खिली मनों चम्पक की कली नयी। "

---रा० च० चि०

यद्यपि इन वृत्तों में किवता होने लगी थी फिर भी यह कठोर श्रनुशासन से बढ़ थी। छन्दों में गएों का श्रनुशासन था। मात्रिक छन्दों में, जैसा कि कहा जा चुका है कि केवल मात्राश्रों का ही नियम सर्वोपिर होता है, इसलिए पुराने छन्दों के साथ-साथ नये छन्दों का भी निर्माण हुआ। पुराने छन्द, जो महाकाव्यों में प्रयोग में आये है, उनमें मुख्यकर रोला, सार, तोटक, बीर, पढ़िर, चन्द्रायण आदि है।

( ग्र ) सार छन्द में २८ मात्रायें होती है। देखिये——
"उस सुद्द किले के ग्रन्दर, था महल बना ग्रति सुन्दर।
हो लिये ग्रंक में शोभित. ज्यों हिमगिरि मानसरोवर॥"
—नरजहाँ

(व) चन्द्रायण में २१ मात्रायें होती है। यथा—

'था निशीथ कालिन्दी कल कल शान्त था।
था मारुत हो श्रांत कहीं पर सो रहा॥
सुप्त धरा का रजनी तम से मलिन मुख।
जगमग जगमग नभ दीपों ही में है हो रहा॥'

नूरजहाँ

- (स) बीर में ३१ मात्रायें होती है। यथा—
  "पुरुष हृद्य गम्भीर बढ़ा है, सहज न मिलती उसकी थाह।
  कैसे लोग छिपा लेते हैं मन में, जुटकी लेती थाह॥"
  —-विक॰
  - (द) पद्धरि में १६ मात्रामें होती है। यथा-"वहें हैं स्नाप, पूज्य है देव,
    नहीं मन में मेरे कुछ मेत।
    किसे दूँ दोप काल गति कूर,
    मुक्ते ले गई सुपथ से दूर।।"

~-विक्रमादित्य

(य) रोला में प्रत्येक पद में २४ मात्रायें होती है। यथा— "उठा तुमुल रणनाद, भयानक हुई ग्रवस्था। यदा विपच समृह, मौन पद दलित ब्यवस्था॥" (य) तोटक के प्रत्येक पद में ३० मात्रायें होती है। यथा— "देव न थे हम श्रीर न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले; हाँ, कि गर्ब-स्थ में तुरंग सा, जितना जो चाहे जुत ले।"

---कामायनी, ग्राशा०

मात्रिक छन्द को तुकान्तहीन करने का साह्स कोई कवि न कर सका। केवल खाल्हखण्डकार ने अवश्य इसका उल्लंघन किया। आलोच्य काल में मैं थिलीशरण गुप्त ने भिन्न तुकान्त की सबसे पहिली कविता की। इन्होंने अरित्ल छन्द, जो २१ मात्राओं का था, उसमें कुछ परिवर्तन करके रचना की, यद्यपि महाकाब्यों में इसका प्रयोग नहीं हुआ। उदाहरणार्थ एक पद देखिये—

"कहो कोंन है ? श्रार्य जाति के तेज मा,-२६ देश भक्त जननी के सच्चे दाल हैं। -३६ भारतवासी नाम वताना पढ़ेगा,-१० मसि मुख में से श्रहो सेखनी क्या लिखे॥"२०

मात्रावृत्त में तुकान्तहीन पद्यरचना किसी भी छन्द में की जा सकती है। मुक्त छन्द में किसी प्रकार का वन्धन नहीं है। उसमें न मात्रा का बन्धन है, न गए। का श्रीर न वर्ण का। यदि बन्धन है तो केवल लय का।

इस प्रकार के छन्दों का भी महाकाव्यों में प्रयोग नहीं हुग्रा है। संस्कृत ग्रीर हिन्दी छन्दों के ग्रितिरिक्त उद्घें छन्दों का भी प्रयोग किया गया है, किन्तु उनका प्रयोग मुक्तक काव्य तक ही सीमित रहा। कहीं-कहीं पर महा-काव्यों में भी प्रयोग हुग्रा है। नूरजहाँ से एक उदाहरण पर्याप्त होगा। देखिये वहरेतवील:—

"यह हार मेरे गले का ले श्रव, त् हार मेरे गले का हो जा।
हुए शिश्रिल तेरे श्रंग श्रक कर, त् लग कलेजे में मेरे सो जा॥" २४
उनत छन्द उर्दू की वहरेतवील 'फ़ऊल फेलुन फ़ऊन फेलुन फ़ऊन फेलुन
फुऊल फां के वजन पर लिखा गया है।

# सप्तम ऋध्याय द्विवेदीकाल के महाकाव्य

( १६००-१६२० )

द्विवेदीकाल के महाकाव्य निम्न है:— प्रियप्रवास, रामचरितचिन्तामणि ग्रौर साकेत ।

#### प्रियप्रवास

खड़ीबोली में सर्वप्रथम महाकाव्य का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य यदि किसी ग्रन्य को प्राप्त है तो वह प्रियप्रवास ही है। उसमें गैली की एक नवी-नता है जो प्रयत्न करने पर भी दूसरे ग्रन्थों को ग्रप्राप्य रही। शास्त्रीय लक्षगों के अनुसार महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षगा इसमें घटित होते हैं। यह ग्रन्य १७ सर्गों में विभाजित है। इसकी कथा प्रख्यात है, कल्पित नहीं। इसका माधार है−महाभारत श्रौर श्रीमद्भागवत । इसमें श्रीकृष्ण नायक है जो धीरों॰ दात्त है। साहित्यिक नाम अनुप्रासपूर्ण होने के कारण हरिस्रीय की कलात्मकता के दिच्य दर्जन तो होते ही है; साथ ही प्रारम्भ में प्रकृतिवर्ग्जन करके विषय-प्रवेश की सूचना "दिवस का ग्रवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला'' द्वारा देकर अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया है ग्रीर परम्परा का निर्वाह भी किया है। रसप्राप्ति के लिये काव्य में अनेक प्रवार के वर्णन भी रसे जाते हैं जो कम-बद्ध कथा को अग्रसर करने में सहायक हों। श्टंगार, वीर भ्रीर शान्त में से किसी एक की प्रधानता रहे श्रीर श्रन्य रस गीए रूप मे वर्तमान रहे। इसमें प्रारम्भ में श्रीकृष्ण के संयोग की कथा का वर्णन करने के पश्चात् विप्रलम्भ शृंगार (वियोग ) की प्रघानता है, साथ ही वात्सल्य की पवित्र भांकी उसमें दिखाई देती है। नन्द और यशोदा के हदयोद्गार वात्सल्य रस के उत्कृष्ट उदाहरण है। करुण रस का प्रवाह यत्र-तत्र सर्वत्र प्रवाहित तो है ही, साथ ही वीर रस के दर्शन हमें उन स्थलों से प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ पर श्रीकृष्ण ने वन के हिंसक पद्मुश्रो ग्रीर कूर प्रवृत्तियों वाले राक्षसों का वध

प्रकृतिवर्णन में उत्तम एवं रोमांचकारी दृश्यों के उद्घाटन है जिनमें अद्गृत रस का समावेश है।

नाट्य सन्धियों के निर्वाह का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रन्थ में किव का महत् उद्देश्य है मानव-जीवन की समस्याओं का समाधान। वह जीवन-समस्या है स्वार्थमोह का परित्याग कर निस्स्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना। इसकी पूर्ति इस ग्रन्थ में राधा भीर कृष्ण के शुद्ध प्रेम से होती है जो ग्रन्त में विश्वप्रेम में परिणत हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह महाकाव्य की कोटि में ग्रा जाता है। कुछ विद्वान् ग्रालोचकों के ग्राक्षेपों पर भी यहाँ विचार कर लेना ग्रग्रासांगिक न होगा। वे ग्राधेप निम्नलिखत है:—

- ( प्र ) प्रियप्रवास का कथानक इतना सूक्ष्म है कि एक महाकाव्य क्या, श्रच्छे त्रएडकाव्य के लिए भी प्रपर्याप्त है!।
- (व) एकार्थ काव्य के अन्तर्गत रखते हुए पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र ने लिखा है कि एकार्थ काव्य में कथाप्रवाह में मोड़ कम होते है। गंगावतरण, प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी वस्तुतः एकार्थ काव्य ही है ।

श्री गुलाबराय ने इस ग्राक्षीय का निराकरण करते हुए लिखा है कि विस्तार श्रीर मोड़ का प्रदन सापेक्षित है, ग्रप्रत्याशित मोड़ों के लिए कल्पित कथानकों में श्रिथिक गुँजायश रहती है। कृष्णकथा इतनी प्रचलित है कि उसमें मोड़ों की सम्भावना नहीं रहती। सगों श्रीर छन्दों की दृष्टि से प्रियप्रवास में महाकाव्य का पूर्ण निर्वाह हुग्रा है। उसमें महाकाव्य के वर्ण्य विषय भी प्रायः श्रा गये हैं।

नन्ददुलारे वाजपेयी इसको महाकाव्य मानते हुए अन्य काव्यों में उच्च स्थान देते हैं । इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में पं॰ लोचनप्रसाद पाण्डेय इसे महाकाव्य मानते हुए लिखते हैं कि चरित्रचित्रण की महत्ता, पूर्ण कुशलता, प्राकृतिक एवं ऋतुग्रों के वर्णन की उत्तमता, कर्त्तव्यपालन, स्वजाति श्रीर स्वदेश एवं देशोद्धार के लिए जीवन उत्सर्ग करने की दृढ़ता, निर्भीकता, गुरुता, प्रेम, भवित श्रीर योग की उपयोगिता, सुव्यास्थामयी गम्भीरता इस महाकाव्य की महोच्चता की सामग्रियाँ है। उपर्युक्त विवेचन से अनुमान लग गया होगा कि यह काव्य महाकाव्यों में स्थान पाने का ग्रिधकारी है श्रयवा नहीं। मेरा ग्रपना विवार

<sup>(</sup> १ ) हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६७=. ( २ ) वाड्मय विमर्श, पृष्ठ ४५.

<sup>(</sup>३) सिद्धान्त श्रीर श्रध्ययन, कान्य के रूप भाग २, पृष्ठ ६२: (४) महाकवि हरिश्रीप, पण्ड ६-६

है, ग्रीर जैसा मैंने महाकाव्य की परिभाषा में व्ययत किया है कि महाकाव्य यहीं कहलाने का ग्रधिकारी है जिसमें जातीय तस्कृति के महाप्रवाह को उदयाटन करने के लिए श्रयवा महन्वरिंग के विराट् उदक्षे के प्रकृटीकरण करने का विराट् श्रामोजन हो। नीचे इन दृष्टिकीण से हम 'श्रियश्रवास' पर विनार करों।

हरिग्रीय जी ने समाज की गतिविधि एवं जीवन की विकट समस्याग्रों की पूर्ण रीति से समभा है। उनका मत है कि जितनी वराइयां समाज में फैली है उनका मूल कारण स्वार्थपस्ता ही है। यदि समाज से स्वार्थपस्ता की भावना पृथक् कर दी जावे तो समाज में जो इतने इन्ह दिखलाई देते है उनका निरा-करण हो जावेगा। समाज स्वार्थ की शृंखलाग्रों में श्रावद्व होने के कारण ही वह अपने तक ही सीमित रहता है लेकिन जब वह निःस्वार्थ भावना से कार्य मे रत होगा तो उसे समस्त विस्व कुटुम्ब की माति दिखलाई पड़ेगा धीर उसके सुख-दुःख उसके सुख-दुःख वन जायेंगे। हरिग्रीय जी ने इस भाव की समभा है श्रीर उसे प्रसारित करने के लिए ही प्रियप्रवास का श्रायोजन किया है। क्या कृष्ण, क्या राघा-सभी ग्रपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलाजिल देखकर समिष्ट की स्रोर व्यान देते हैं। कृष्ण जानते हैं कि यदि कंस स्रीर शिशुपाल श्रादि को नप्ट न कर दिया गया ग्रीर राज्य को सुव्यवस्थित न वनाया गया तो प्रजा को कष्ट होगा। ग्रतः उन्होने यज को लौट जाना उचित न समभा ग्रीर व्रजवासियों के मधुर मिलन को त्याग देना ही उचित समभा क्योंकि इस समय त्याग की भावस्यकता थी। यदि वे स्वयं त्याग न करते तो किस प्रकार गोप ग्रीर गोपियों को त्याग की शिक्षा दे सकते। यह स्वार्थ-स्याग का सन्देश या। इस प्रकार यह काव्य संस्कृति के महाप्रवाह का उद्घाटन करता है।

सबसे वड़ा ग्राक्षेप इस बात का है कि कथानक इतना सूक्ष्म है कि कृष्ण-चन्द्र का पूर्ण जीवनचरित्र इसमें व्यक्त नहीं हो सका। यह ग्राक्षेप किन्हीं ग्रंशों में सत्य है, किन्तु ग्रालोचकों की यह वात नहीं भुला देनी चाहिए कि यह युग वृद्धिवाद का है। इस काल में महाकाव्य उतने घटना-प्रधान नहीं होते जितने विचार-प्रधान। ग्रतः इम महाकाव्य में कृष्णचरित्र को एक बौद्धिक एवं नैतिक रूप दिया गया है जो राष्ट्रीय भावना के ग्रनुकूल है। (जीवनवृद्धा-कथन न तो काल के ग्रनुक्ष होता न उसमें वह एकरसता रहती जो कि साथ नायिका का भी समावेश होता है। विरह्प्रधान होने के कारण इसमें नायिका का विशेष स्थान होना स्वाभाविक हो है। इसी से इसमें नायिका राधिका के पूर्ण चरित्र की ग्रभिव्यक्ति मिलती है। इस प्रकार हमें जो कमी नायक के चरित्र में जात होती है उसकी पूर्ति नायिका के चरित्र से हो जाती है। प्रकृतिचित्रण के विशव वर्णन जैसे प्रियप्रवास में दिखलाई पड़ते है वैसे ग्रन्य काव्यों में मिलना दुर्लभ है। इस प्रकार से यह काव्य महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान पाने का ग्रिविकारी हो जाता है।

कथानक-इस काव्य की कथा का आधार महाभारत और श्रीमदभागवत है जिनमें श्रीकृष्ण के जीवन की भांकी यत्र-तत्र प्राप्त होती है । ऐतिहासिक कथानक में हरिश्रीध जी ने कुछ स्थलों में परिवर्तन किया है जो तारकालिक परिस्थित से पूर्ण समन्वित तथा वर्तमान युग के अनुरूप तर्कसिद्ध है। श्रीकृष्ण हमारे सम्मुख ग्रवतार के रूप में नहीं, वितक महापुरुप के सदृश उपस्थित होते हैं श्रीर लोकनायक के श्रनुसार सारे कृत्य सम्पादित करते है। कवि का प्रयास यही रहा है कि वे मानवता के गुगों से श्रोत-श्रोत रहें श्रीर श्रमानवीय कृत्यों से उनका सम्बन्ध न रहे । इसी कारण ग्रद्भृत वेणुनाद से सर्पयूथ की सयुक्ति संचालन करना, प्रचण्ड दावानल से समस्त गोपालक एवं धेनुसमुदाय को अपनी अलीकिक स्फूर्ति से बचाना, इन्द्र के कोप से बजलोगों को पर्वत की कन्दराग्रों में सुरक्षित करके उनके दृ:खों को निवारण करना, कार्य-लाघवता के कारण पर्वत को उँगली पर उठा लेना ग्रादि को ग्रपनी ग्रभिन्यंजना-शक्ति हारा ग्रभिवाक्त किया है। यही नहीं, कवि ने कथा के मामिक स्थलों को ठीक प्रकार से समभा है। जैसे--माता का पुत्र के प्रति स्नेह, राधा का कृष्णा के प्रति निष्काम प्रेम, पवनदूत की कल्पना एवम् उसका ऋत्दन, गोपों का सौहार्द, पशु-पक्षियों की ज्याकूलता ग्रादि ऐसे स्थल है जो मानवसमुदाय की अनायास अपनी श्रीर श्राकुव्ट कर लेते हैं। किव ने इन कीमल स्थलों को साकार रूप देने की सफल चेष्टाकी है। इस प्रकार हम इसके कथानक को दो भागों में विभाजित कर सकते है-पूर्वाई और उत्तराई । पूर्वाई है प्रथम सर्ग से लेकर अष्टम सर्ग की कथा, जिसमें प्रथम सर्ग में कृष्ण के गोचारण से लौटकर गृह श्रींना श्रीर वंशी की ध्विन से सबकी प्रसन्न करना तथा दूसरे सर्ग में कंस द्वारा कृष्ण को मंधुरा पहेँचाने का निमन्त्रण एवं उसको सुनकर दुःखी होना । तीसरे सर्ग में यशोदा का वात्सल्यमय विरह-विलाप, चौथे सर्ग में राघा का करुण न्नन्दन, पाँचवें सर्ग में कृष्ण का शोकसन्तप्तों को छोड़ मधुरा-प्रयाण, छठ, सातवें तथा माठवें सगों में सम्पूर्ण वृन्दावन में शोक-सन्ताप का व्यापक विस्तृत वर्णन है।

उत्तरार्द्ध के नवें सर्ग में उद्धव का मथुरा आना, दस से सोलह तक गोप-गोपियों, विशेषकर राघा की विरहवेदना, अतीत सुखद स्मृतियों की दुःखद कसक एवम् उद्धव द्वारा दिनानुदिन इस दयनीय दना के निरीक्षरा का वर्णन है। सत्तरहवे सर्ग में कृष्ण का लोकोपकारी कार्यों में रत होना श्रीर वृन्दावन न लीटना। इधर राधा की विस्वप्रेम में तल्लीनता व्यक्त की गई है।

इस प्रकार हम देख सकते है कि पूर्वार्ड में प्रथम, द्वितीय, नृतीय श्रीर पञ्चम सर्ग में कथा का क्रमिक विकास है श्रीर उत्तरार्ड में नवम एवं सप्त-द्यम सर्ग में विलाप इतना अधिक हो गया है कि मन व्याकुल होने लगता है। यह कलापक्ष की कमी है। किन्तु इस कमी को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण के विक्रम एवं शील का श्रद्भुत परिचय देकर काव्य में गित प्रदान की है। कथानक में इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि स्थान, समय और कार्य की श्रन्वित में व्यवधान न पड़ने पाने। जैसे—बहुधा देखा जाता है कि दो घटनाओं के बीच समय का अन्तर पड़ जाता है जिससे काव्य में दीप श्रा जाता है श्रीर घटनाक्रम श्रस्वामाविक-सा लगने लगता है किन्तु प्रियप्रवास में समय एवं स्थान का क्रमिक विकास हुआ है।

चित्र-चित्रण-प्रियप्रवास चरित्रप्रधान काव्य है। इसमें ग्रिधिक पात्र नहीं है। श्रीकृप्ण-राघा, नन्द-यगोदा ग्रीर उद्धव ही सम्मुख ग्राते हैं। वैसे तो ग्रनेक गोप-गोपिकायें, वाल, वृद्ध एवं वृद्धाये उपस्थित होते हैं किन्तु उनका कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं। महत्त्वपूर्ण चरित्र श्रीकृष्ण, यशोदा ग्रीर राघा जी के ही है। ग्रतः यहाँ हम श्रीकृष्ण, राधा ग्रीर यशोदा के चरित्र का विवेचन करेंगे।

कृत्या—महाभारत एवं प्रियप्रवास के कृत्या में ग्रीर सूर एवं गीतगीविन्द के कृत्या में महान् ग्रन्तर है। ग्रभी तक कृत्या माखनवीर,
गीप-ललनाग्नों के साथ प्रेमालाप करने वाले एव राघा के चरणों में
पलीटन करने वाले के रूप में चित्रित किए गए थे किन्तु हरिग्रीय जी के
द्वारा महाभारत के ग्राचार पर उन्हें कर्मयोगी एवं लोकप्रिय नेता व्यक्त किया
गया है। कृत्या के चरित्र में सौन्दर्य, जित्त ग्रीर शील का सुन्दर समन्त्र्य
हुग्रा है। वे इन्हीं गुणों के कारण समस्ति गोकुलवासियों को ग्रपनी ग्रीर
ग्राक्षित किए हुए हैं। उन्हें ग्रपने सुख की चिन्ता नहीं है। वे राष्ट्र, जाति
ग्रथवा इप्ट मित्रों पर जब कष्ट ग्राते देखते हैं, उस समय वे पूर्ण मनोग्रोग से
उसका निवारण करते हैं ग्रीर ग्रपने उदात्त चरित्र का परिचय देते हैं। गतानुगतियों पर चलना उन्हें इप्ट नहीं। वे कष्टकाकीर्ण पथ को स्वयं प्रशस्त एवं
महजु बनाते चलते हैं। वे स्वजाति की दुर्दर्शा ग्रीर मनुष्यमात्र की विगर्हणा
देख ग्रत्यन्त उत्तेजित हो जाते हैं ग्रीर कहते हैं कि मैने जातिरक्षा के लिए ही

**&** 

जीवन धारण किया है । धर्म का मुख्य उद्देश्य है परोपकार करना । उसूकी अवहेलना में नहीं कर सकता। यही नहीं, उनका प्रण है कि-"प्रवाह होते नक शेष - श्वांम के , — क्रुक्टियान

सरक्त होते तक एक भी गिरा। सशक्त होते तक एक लोम के.

किया करूँगा हित सर्व भूत का ॥"

उनके उच्च भावना के दर्शन उनके प्रारम्भिक जीवन में ही मिल जाते है। यद्यपि उनकी ग्रवस्था केवल वारह वर्ष की है, परन्तु वे महात्माग्रों की भाँति । सुकर्मों में रत है स्रीर साम्य भावना के पोपक है-

> "थे प्रीति-साथ मिलते सव वालकों से . खेलते सकल खेल विनोदकारी। नाना श्रपूर्व फल-फ़ल खिला खिला के, वे थे विनोटिन सदा उनको बनाते॥'

**₩** .

''थोड़ी ग्रभी यद्यपि है उनकी ग्रवस्था ,v नो भी नितान्त रत वे शुभ कर्म में हैं। फ़ेनो विनोके बर-बोध स्वभाव से ही , होना सु-सिन्हें बह है वह हैं महात्मा॥",

जनका सिद्धान्त्-वावय (मीटो) यह था कि-"नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नो पुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानाम् प्राणीनामार्तिनाशनं॥''

श्रयीत् "दुःखी प्राणी के दु.ख की निवारण करना।" वे कठिनाइयों को देखकर कभी विचलित नहीं होते है, बल्कि शीघ्र ग्रपना पथ निश्चय कर छेते हैं। जब ब्रज पर मूसलाधार वृष्टि होते देखते है तो वे उससे घवड़ा नही जाते, वरन् श्रपना मार्ग निश्चित कर उन व्यक्तियों में चेतना उत्पन्न करते है. जो अक्रमंण्य वन रहे थे और उन्हें प्रयंत्नवान वनाते हैं क्यों कि

> ''रह श्रचेप्टित जीवन त्याग से . मरण है श्रति चारु सचेप्ट हो॥"

वे राष्ट्रहित के लिए कुवृत्तियों का दमन करना श्रीयस्कर समभते है। उनका कथन है कि—

वीमवी जताब्दी के महाकाव्य

"ग्रवश्य हिंसा ग्रित निन्ध कर्म हैं,
नथापि कर्तव्य प्रधान हैं यही।
न सद्म हो प्रिन मर्प ग्रादि सं,
वसुन्धरा में पनपं न पानकी॥"
ह

"मनुष्य क्या एक पिपीलिका कर्मी.

न वध्य है जो न श्रश्रेय हेनु को।

न पाप है किंच पुनीत कार्य है,

पिशाच कर्मी नर की वध-किया॥"

" கூ

"त्तमा नहीं है खल के लिए भली,

यमाज - उत्सादक दगढ योग्य है।
कुकर्मकारी नर का उचारना,
सुकर्मियों को करता विपन्न है॥"

वे ग्रपने ग्रनिष्टकारी प्रिय को भी दण्ड देना उचित समभते हैं—
"वे तो सारी हृद्य तल की भृल वेदनाएं,

शास्ता होके उचित उसको दुखड और शास्ति देंगे।"

इस प्रकार कृष्ण अपने को उस मार्ग का अनुगामी बनाते हैं जो श्रेष्ठ एवं कत्याणकारी हो। यद्यपि मयुरा व्रज ने तीन मील के अन्तर पर ही है, किन्तु कृष्ण समाजकल्याण के लिए शत्रु को नष्ट करना और समाज को सुब्यवस्थित करना गोप-गोपिकाओं के मिलन से श्रेयस्कर समक्तते है। इसी हेतु वे व्रज नहीं पहुँच पाते। किन्तु वे अपने पूर्वपरिचित साथियों, माता यगोदा एवं राधिका आदि को नहीं भूलते। उनकी याद उन्हें सदैव व्यथित करती रहती है—

''भूले हैं न, सदेव याद उनकी देती न्यथा है महा।'' श्रीकृष्ण प्रेमी है किन्तु उनका प्रेम एकांगी नहीं है। उनकी दृष्टि विश्व-कल्याण की श्रोर है। फिर उसका अवसान व्रजजनसमुदाय में ही कैसे होता?

ं 'वे जी से हैं श्रवनि-जन के प्राणियों के हितेपी , प्राणों से है श्रधिक उनको विश्व का है प्रेम प्यारा।'' जो व्यक्ति ग्रपने प्राणों को निःस्वार्य भूतिहत श्रीर लोकसेवा में ग्रिपित करना चाहता हो उसके लिए गोप-गोपिकाश्रों का रुदन वाधक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति मानव जाति का उद्घार कर सकते हैं।

राधा—प्रियप्रवास की राधा भारतभूमि की नारी-जाति की एक जीती-जागती मूर्ति है जिसके दर्शन हमें प्रारम्भ में एक अपूर्व छविमयी वालिका के रूप में होते हैं। वह—

"रूपोधान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका, राकेन्द्रु विम्वानना । तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका, क्रीड़ा-कला पुत्तली ॥ शोभा वारिधि की श्रमूल्य मणि सी, लावण्य-लीला-मयी। श्री राधा मृदु-भाषिणी मृगदगी, माधुर्य-सन्मृर्ति थीं॥"

वही वालिका वालकृप्ण के साथ बाललीला करती हुई कृप्ण के प्रेम में तल्लीन हो जाती है। उसका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम वढ़ जाता है कि उसकी इच्छा कृष्ण को श्रपना पति बनाने की हो जाती है। वह कहती है कि—

"हृदय चरण में तो में बढ़ा ही चुकी हूँ,
सिविधि-घरण की थी कामना धौर मेरी।
पर सफल हमें सो है न होती दिखाती,
वह कय टलता है भाल में जो लिखा है॥"

봤 몫 몫

''मम पित हिर होवें चाहती में यही हूँ, पर विफल हमारे पुरुष भी हो चले हैं॥''

किन्तु जब कृष्ण मथुरा चले गए तो उसकी आशाओं पर तुपारपात हो गया। आज उसका हृदय दग्ध हो रहा है। वह कृष्ण के प्रेम में पागल हो रही है। उसे बजभूमि और यमुनातट हो अच्छा लगता है। वह प्रेम की भिखारिग्गी है। न उसे वैभव की आकांक्षा है और न किसी विशेष उच्च वंश की। वह तो आज कृष्ण के प्रेम में पागलिनी और वियोगिनी बनी हुई है। वह कहती है कि—

"न कामुका हैं हम राजवेश की, न नाम प्यारा यहुनाथ है हमें। श्रनन्यता से हम हैं बजेश की, विरागिनी, पागतिनी, वियोगिनी॥"

वह इतनी दु: खी एवं संज्ञामूढ़ है कि कोयल से कहती है कि तू जाकर अपनी करुए वाणी सुना जिससे वे वियोग की कठोरता, व्यापकता एवं गंभी-रता से अभिज्ञ हों। लेकिन स्वयं मना करती है और वहती है कि—

"न जा, यहाँ है न पधारना भला. जलाहना है सुनना जहाँ मना।''

इन शब्दों में कितनी वेदना ग्रीर एनम भरी है। जब प्रेमी गममना है

कि निसी बात का प्रभाव उमके प्रेमी के हृदय पर नहीं पहता तो उसे विरिवित

हो जाती है। ग्राज राधा की वहीं दशा है। राधा की जीवन में भी विरिवित

है। वह यह इच्छा करने लगनी है कि "उम पाथिय शरीर में यदि कृष्ण पा

मिलन नहीं हो सकता तो मरने के परचान् उमाी मिट्टी पर स्थामता के मुन्दर
पूल िखलना" कितना सुन्दर मिलन होगा। ग्राहमत्याग की मैंमी मुन्दर
करपना है। राधा के उच्च विचारों का ग्रनुभव हमें उस समय होता है जब
वे नौमार्यावस्था में ही उम प्रेम को भम्ममान् बर उस स्थापन ब्रह्म में लगा
देती है जिसके कृष्णा भी एक ग्रग है। उनवा विद्याम है जि नमन्त
विद्य की नत्याणकारिणी भावना के जारा लोग-सेवा-रत होना कृष्ण के
ग्रियक निकट पहुँचना है। ग्रत राधा भी उन्हीं भावनाशों को स्वीरार
करती है जिन्हें कृष्ण ग्रपने जीवन वा ग्रंग बना चुके है। वह वहनी
है कि—

"पाई जाती विविध जितनी वस्तुण हैं सवों में। जो प्यारे को श्रामित रंग श्रो रूप में देखती हूँ॥ तो में कैसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी। यों है मेरे हृद्य तल में विश्व का श्रेम जागा॥"

'विश्वातमा जो परम प्रभु है रूप तो है उसी के। सारे प्राणी सिर गिरि लता बेलियों चूच नाना॥ रचा पूजा उचित उनका यत्न सम्मान सेया। भावोपेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है॥"

स्रतः वह उन्ही पवित्र वार्यों में नत हो जाती है। वह श्रपने दुःख ने दुःखित नही है विल्कि स्रव वह वज्ञामियों के दुग्व से व्यथित है। उसका यह स्रत है कि—

"त्राज्ञा भूलूँ न प्रियतम की विश्व के काम श्राऊँ।
मेरा कोमार वत भव मे पूर्णता प्राप्त होवे॥"
कितना कठोर तथा निर्मल है। जिस राधा के हदय मे "मम पति हिर होवे चाहती में यही हूँ।" है वही ग्राज सेवावत लिए वजसूमि मे देवियो-सी पूजी जाती है। वह सदैव वृद्ध-रोगी-जनो को सेवा में रत दिखलाई पहनी है--- "वे छाया थीं सुजन शिर की शासिका थीं खलों की। कंगालों की परम निधि थीं श्रौषधी पीड़ितों की॥ दीनों की थी बहिन जननी थीं श्रनाश्रितों की। श्राराध्या थीं वज श्रवनि की प्रेमिका विश्व की थीं॥"

इस प्रकार हम देखते है कि राधा न तो सूर की राधा है जो प्रभु की हलादिनी शिवत की प्रतीक मानी गई है और न रीतिकालीन किवयों की। किन्तु प्रियप्रवास की राधा समाजसेविका है जो भौतिक प्रेम को विश्व-प्रेम में परिवर्तित कर देती है और अन्त में उसके दर्शन लोक-सेविका के रूप में प्राप्त होते है। आज जबिक पश्चिमीय संस्कृति से औत-प्रोत नारियाँ सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक) को ही सर्वश्रेष्ठ समक्ष रही हैं यहाँ भारतभूमि की राधा आजीवन कौमार बत को लेकर लोक-सेवा द्वारा ही अपना जीवनयापन करना श्रेयस्कर समक्षती है। धन्य है राधा ऐसी नारियाँ, जो विश्व को अपनी ध्येय-निष्ठा-से आलोकित एवम् उसका पदप्रदर्शन कर सकती है। राधा का जो भव्य रूप हमारे समक्ष आता है वैसा स्वरूप हमें आधुनिक महाकाव्यों में कहीं देखने को नही मिलता। अतः हम भी किव के साथ होकर प्रार्थना करते हैं कि—

"राधा जैसी सदय हृदय विश्व प्रेमानुरक्ता। हे विश्वातमा! भरत भुवि के श्रंक में श्रौर श्रावें॥"

यशोदा—मातृत्व की प्रतीक कृष्ण को प्राप्त कर प्राप्ते जन्म को कृतकृत्य समभते वाली यशोदा का चरित्र वड़ा ही मर्मस्पर्शी है। कृष्ण उसकी
श्रीरस सन्तान नहीं किन्तु वह उन्हें प्रप्ता पुत्र ही मानती है श्रीर उसी प्रेम से
लालन-पालन करती है। वह कृष्ण के श्रनुचित कार्यो पर दण्ड भी देती है
श्रीर थोड़ी ही देर मे प्यार करने लगती है। वह ममता से युक्त है। जब उसे
कंस-नियोजित पड़्यंत्र का ग्रामास होता है, उसका मातृ-हृद्य कांप जाता है
श्रीर वह उसी स्थित मे रात्रिभर ईश्वराराधन करती है कि मेरा लाल सकुशल
लीट ग्रावे। व्यथितहृदय को शान्ति देने के लिये वह रूदन करती है, किन्तु
उसका लाड़ला पुत्र जग न जाये इस हेतु वह रातभर सिसकती ही रहती है।
मार्ग मे श्रनिष्ट हो सकते हैं। उनका निर्देश वह नन्द से कर देती है श्रीर उनसे
बचाने का यथ।शिवत प्रयत्न करने की प्रार्थना करती है —

"मधुर फल खिलाना दृश्य नाना दिखाना, कुछ पथ दुःख मेरे चालकों को न होवे।"

यद्यपि नन्द भी सतर्क है कि कृष्ण को किसी प्रकार का मार्ग-जन्य कष्ट न हो किन्तु माता की ममता का अन्त नहीं। वह स्वयं जानती है कि "हृदय- धन तुम्हारा भी यही लाड़ला है, पर विवश हुई हूँ जी नहीं मानता है, यह विनय इसी से नाथ मेने सुनाई।"

वह ग्रति दुःखी है। उसकी स्थिति कृष्ण के चले जाने पर विचित्र हो जाती है। खाना-पीना कुछ भी प्रच्छा नहीं लगता। नन्द के लीटने पर उनसे प्रश्न करती है कि—"प्रिय पित वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है?" कितनी ममता इस प्रश्न के भीतर भलकती है।

ग्राज्ञा ही जीवन है। उसे ग्राज्ञा है कि कृष्ण एक दिन लीटकर प्रवश्य ग्रावेंगे। वह भी कृष्ण के ग्रागमन की प्रतीक्षा करती रहती है। कोई भी मथुरा से ग्राता दिखाई देता तो उससे भी दो-चार वातें कृष्ण के सम्बन्ध में ग्रवश्य पूछतीं। उद्धव के ग्राने पर वहीं प्रश्न कि—"मेरा पुत्र सकुणल तो है?" यहीं नहीं, यहाँ पर मातृस्नेह एवं वात्संल्य मुखरित हो उठता है ग्रीर वह कहती है कि—

"मीठे मेवे मृदुल नवनी पकवान्न नाना, धीरे प्यारों-सहित सुत को कौन होगी खिलाती ? प्रातः पीता सु-पय कजरी गाय का चाव सेथा, हा पाता है न श्रव उसको प्राण प्यारा हमारा ।"

कौन ऐसा होगा जो उन वस्तुग्रों को प्रदान कर सकेगा जिसका श्रनुभव कृष्ण के गैशन से ही प्राप्त हे ? उसे यह सुनकर श्रानन्द है कि दु: खिता देवकी श्राज सुखी है किन्तु यह कथन कि ''मेरा कृष्ण दूसरे का लाड़ला है" उन्हें मृतक बनाता है श्रीर उनके हृदयोद्गार प्रवाहित हो उठते हैं कि—

"छीना जावे लकुट न कभी वृद्धता में किसी का, जधों कोई न कल छल से लाल ले ले किसी का। पूँजी कोई जनम भर की गाँठ से खो न देवे, सोने का भी सदन न बिना दीप के हो किसी का॥"

प्रन्त में जब उन्हें ज्ञात हो जाता है कि कृष्ण का व्रज ग्राना कठिन है तब भी वह सदैव यही चाहती है कि "प्यारे जीवें ग्रीर प्रमुदित रहें ग्री बनें भी उन्हों के। धाई नाते वदन दिखला और वारेक जावें॥" यही भाव विश्व में उन्हें श्रेष्ठ ग्रीर उच्चतम पद प्रदान करने के लिये पर्याप्त है ग्रीर इसीलिये वे यंग्र ग्रीर व्लाष्नीया है।

प्रकृति-चित्रण — संस्कृत-काव्यों में प्रकृति-चित्रण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। भित्तकान में भी उसके दर्शन होते हैं, किन्तु रीतिकालीन किन केवल नायक और नायिका तक ही सीमित रहे और उन्हीं के हाव-भाव, भृष्कृटि-संचालन ग्रादि के वर्णन में अपनी प्रतिभा का प्रमाण देते रहे। भारतेन्दु ने यद्यपि प्रकृति-चित्रण की ग्रोर ध्यान दिया किन्तु प्रकृति की नैस्पिक रूपराशि की ग्रोर से वे भी उदासीन रहे। उपाध्याय जी ने ही इस उदासीनता को हटाकर हमारे समक्ष प्रकृति के भावपूर्ण ग्रौर कलात्मक चित्र प्रस्तुत किये है। ग्रादि से ग्रन्त तक उनका काव्य प्रकृतिदृश्यों के वर्णनों से ग्रोत-प्रोत है। इस दिशा में यह महाकाव्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

प्रियप्रवास का घटनास्थल ज्ञजभूमि है जहाँ प्रकृति का सीम्य स्वरूप ग्रना-यास प्राप्त हो जाता है। यमुनातट, कदम्ब एव करील-कुञ्जों से युक्त विशाल सघन-वन, नाना प्रकार के पशु-पक्षी, विविध प्रकार के प्रसून एवं पर्वतमालायें ग्रादि इसे रम्यस्थली में परिवर्तित कर देते है। किव का कार्य एकमाव इतना ही है कि वह इस प्रचुर सामग्री को ग्रपनी तूलिका से चित्रित कर दे। भावुक किव ने इस नैसींगक सौन्दर्य को ग्रपने कान्य मे चित्रित किया हे श्रीर प्रकृति-चित्रण की जितनी विधियाँ हो सकती है अवसरानुकूल यथानुसार उनका प्रयोग किया है।

प्रकृति का मानतीय प्रस्तुत काव्य का प्रारम्भ दिवस के अवसान से प्रष्टाधार स्वस्त्र होता है जो मानव-जगत् की घटना का पृष्टाधार है, क्योंकि इस वर्णन से ज्ञात हो जाता है कि अव कोई अप्रिय घटना घटित होने जा रही है। प्रारम्भिक पंक्तियों का अवलोकन कीजिये—

"दिवस का श्रवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी श्रव राजती, कमलिनी कुल वरुलम की प्रभा ।' ग्रन्त में इसका भान भी होने लगता है कि—

"विशद चित्रपटी बलभूमि की रहित श्राल हुई वर चित्र सें, छवि यहाँ पर श्रंकित जो हुई श्रहह लोग हुई सब काल को।"

इस प्रकार हम देखते है कि उपाध्याय जी ने प्रकृति को मानवीय व्यापारों का पृष्ठाधार बनाया। इसे कही पर अनुकूल और कहीं पर प्रतिकृत पृष्ठाधार के रूप में व्यक्त किया है। जब गोप और गोपिकायें श्रीकृष्ण का गुणगान कर रही थीं कि अकूर के आगमन की कूर सूचना प्राप्त हुई। उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा। यही नहीं, प्रकृति तो इस अप्रिय घटना की सूचना अकूर के आने के पूर्व ही दे चुकी थी। वह भी इससे अभिन्न न रही—

'तम ढके तरु थे दिखला रहे तमस पादप से जन चून्द को, सकल गोकुल गेह समृह भी तिमिर निमित सा इस काल था।'' प्रकृति का आलम्बन कही-कहीं हरिग्रौष जी ने प्रकृति का वर्णन स्वरूप ग्रालम्बन के रूप में किया है। प्रथम ग्रर्थग्रहण में, जिसमें वस्तुश्रों की नामावली रहती है, जो केवल

परम्परानिर्वाह ही कहा जा सकता है। देखिये-

"जम्बू अम्य कदम्य निम्य फलसा अम्बीर श्रौ ग्रामला, लीची दाहिम नारिकेल इमली श्रौ शिन्शपा इंगुदी॥ नारंगी अमरूत विल्व बदरी सॉगौन शालादि भी, श्रेगीयद तमाल लाल कदली श्रौ शालमली थे खड़े।"

म्रालम्बन का द्वितीय रूप विम्वग्रहणा में वर्णन किया है जिसमें नाम-परि-गरान नहीं होता, विलक प्रकृति के नैसिंगिक सौन्दर्थ ग्रीर उल्लास का चित्रण होता है—

''थे स्नात से सकल पादप चिन्द्रका से प्रत्येक परलव प्रभामय दीखता था। सारी लना सकल बेलि समस्त शाखा डूबी विचित्र तर, निर्मल ज्योति में थी॥"

कहीं पर सीन्दर्यवर्णन के साथ प्रकृति का मानव के समान रूप देखिये—
"वडा स्वशासा मिस इस्त प्यार का, दिखा बने परुलव की हरीतिमा।
परोपकारी जन तुल्य सर्वदा, श्रशोक था शोक सशोक मोचता।"
उदीपन स्वरूप इसमें कही-कही पर प्रकृति का चित्रण उदीपन के रूप मे
किया गया है। यथा—

"नीला प्यारा उदक सिर का देख के एक श्यामा, बोली खिन्ना विपुल वन के श्रन्य गोपांगना से। कालिन्दी का पुलिन सुक्तको उन्मना है बनाता,

प्यारी डूबी जलद तन की मूर्ति है याद श्राती ॥"

प्रकृति का विम्ब- प्रस्तुत काव्य में कही पर मानव श्रीर प्रकृति की प्रति-विम्ब- चेण्टाश्रों में विम्ब-प्रति-विम्ब के भाव प्रदिशत स्वरूप किये गये है। जब यशोदा श्रश्रुपात करती है तो

रजनी भी अश्रुपात करती है जिसे हम श्रोस का

स्वरूप देते है--

Ļ

''विकलता लख बज देवि की रजनि भी करती श्रनुपात थीं , निपट नीरव ही मिल श्रोस के नैंन से गिरता बहु वारि था।"

नहीं पर प्रकृति मानव-जगत् से सहानुभूति प्रकट कर ग्रपनी उद्दाम प्रवृत्ति जो त्याग देनी हैं। वयन्तागमन, जो प्रेमियों के हृदय में विरह-वेदना उत्पन्न कर उन्हें व्यथित कर देता है, वही राधा की शान्तिवाटिका में ग्रवलान्त था। देखिये—

"प्रस्न थे भाव समेत फ्लते लुभावने श्यामल पत्र श्रंक में , सुगन्धि को पूत वना दिगन्त में पसारनी थी पवनाति पावनी।"

प्रकृति का वही प्रकृति को सहचरी अथवा यों कहिये कि उसकी सहचरी-रूप दूत बनाकर सन्देश भेजने के रूप मे अकिन किया है। पवनदूत वो देखकर सम्कृत-कवि कालिदाम का स्मरण

हो जाता है --

"धीरे लाना चहन करके नीप का पुष्प कोई. श्रीर प्यारे के चपल दग के सामने डाल देना। यों देना तू प्रगट दिखला नित्य श्राशंकिना हो, कैसी होनी चिरह-चश में नित्य रोमांचिना हूँ॥"

प्रकृति के इन वित्रों के साथ निदाघ, वर्षा एव बन्द् ग्रादि ऋनुग्रों के विशद वर्णान निये है। निदाघ का एक चित्र देखिये—

''स्वरावकों साथ स्वकीय नीड़ में, श्रवोत्त होके खग वृन्द था पदा। सभीत हो टास निदास से मनो, नहीं गिराभी तजती स्व-सट्म थी।।"

वर्पा का एक चित्र-

"लिलिनपृरित थी सरसी हुई उमदते पदते सरवृन्द थे, कर सु-प्लावित कृल समस्त को सरित थी सप्रमोद प्रवाहिता।"

शरद्-पूर्गिमा का भी चित्र द्रप्टव्य हं-

''जो मेदनी रजत पत्रमयी हुईं थी, किम्बा पयोधि पय से यदि प्जाविता थी। नो सर्व पत्र पर पादप बेलियों के, प्री हुईं प्रथित-पारद-प्रक्रिया थी॥"

प्रकृति के द्वारा ही राधा को उस विराट् पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए है सौर विश्वप्रेम भी उत्पन्न हुआ—

> "यों ही है अविन नम में दिन्य प्यारा उन्हें में-? जो जूती हूँ अविश्व करनी देखनी सूंघती हूँ। तो होनी हूँ मुटित मन में भावते ध्याम को पा, न्यारी शोभा सुगुख गरिमा माम्यना श्रंग जाना॥"

इस प्रकार हम देनते हैं कि प्रकृति के विविध स्वन्य एवं प्रातः, सायं, वनखण्ड, कछार, कुञ्जों, कुटीरो ग्रीर ऋतुग्रों का मनोहर वर्गन प्रियप्रवाम, में मिलता है। ऐसा प्रकृति-चित्रण ग्रन्यत्र ग्रप्राप्य है।

भाव श्रीर रस—प्रियप्रवास विरह-प्रधान काव्य है। इसमे मुन्यतः श्रृंगार, करुण और वात्सल्य का सिन्विय किया गया है। साहित्यदर्पण में कहा गया है कि उत्तम प्रकृति का कामोद्रेक श्रृंगार कहलाता है। इसके श्रालम्बन है नायक श्रीर नायिका। उद्दीपन है सन्ती, परिहास अथवा चन्द्र, वन, उपवन एवं ऋतु ग्रादि, श्रृनुभाव है भृकुटि-भग, हाव-भाव ग्रादि; संचारी है असूँया, धृति ग्रादि (ग्रालस्य, मरगग, उग्रना और जुणुत्सा को छोडकर) और स्थायीभाव रित है। श्रृंगार में सयोग और वियोग दोनों पक्ष रहते है किन्तु वियोग श्रृंगार को ग्रिधक महत्त्व दिगा जाता है। वियोग में मिलन का ग्रभाव रहता है। यह वियोग विविध प्रकार का होता है। जो वियोग-ग्रभाव परदेशगमन द्वारा होता है उसे प्रवास कहते है। इस काव्य में इसी प्रकार का मिलन ग्रभाव है। प्रियप्रवास इसका छोतक है। इसके ग्रितिर्वत जो वियोग पराकाण्ठा को पहुँच जाता है वह कर्गात्मक बहलाता है। साधारण करुणा ग्रीर करुणात्मक वियोग में यही ग्रन्तर है कि प्रथम में सदा के लिये वियोग होता है ग्रीर मिलन की ग्राशा तिरोहित हो जाती है, द्वितीय में मिलन की ग्राशा किन्द्रत रहती है।

प्रस्तुत काच्य के प्रथम सर्ग मे हमें श्रीकृष्ण के संयोगपक्ष के दर्शन होते हैं, क्योकि उनके दर्शन से अपूर्व श्रानन्द और उल्लास छा गया था—

"उद्धलते शिशु थे श्रति हर्ष से ,

युवक थे रस की निधि लूटते। जरठ को फल लोचन का सिला.

निरय के सुखमा सुख मूल की॥"

लेकिन जैसे ही कृष्णवियोग की सूचना प्राप्त होती है कि उसका विद्युत्-प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर लक्षित होता है—

''नव उमंग मयी सव वालिका ,

मिलिन श्रौर सशंकित हो गई। श्रति प्रफुल्लित वालक वृन्द का ,

वटन मण्डल भी कुम्हला गया ॥"

 <sup>&#</sup>x27;'शृंगं हि मन्मधोद्मेदस्तदागमनहेतुकः । उत्तमप्रकृतिप्रायो रमः शृंगार इष्यते ॥''

जो वार्ते संयोगावस्था में म्रानन्द एवं सुखदायक प्रतीत होती हैं वही वियोगावस्था में दुःखदायी लगती है। जीतल-मन्द-मुगन्ध-पवन, जो प्राणों को जीवनदान देता था, वही वियोगावस्था में राधा को विपन्न करता था।

> ''श्री राधा को यह पचन की प्यार वाली कियायें, थोड़ी सीधी न सुखद हुईं हो गईं वैरिणी सी। भीनी भीनी महक सिगरी शान्ति उनमूलती थी, पीड़ा देतो परम चित्त को वायु की स्निग्धता थी॥"

कृष्णानुरक्ता राधा विवश होकर ग्रपने व्यथित हृदयोद्गारों को प्रेपित करने के लिए पवन का ग्राश्यय लेती है। ऐसे चित्रों से विरहवर्णन ग्रधिक व्यापक ग्रीर गम्भीर वन जाता है। राघा का कथन है कि—

''जो त् ला देगी चरण रज को ,
तो त् वड़ा पुण्य लेगी।
पूता हूँगी परम उस श्रंग में ,
में लगा के॥''

राधा के हृदय में काम-िषपासा की भावना नहीं है। निष्काम भावना से स्रोत-प्रोत राधा कृष्ण के सामीप्य के लिए छटपटाती है। यही छटपटाहट कृष्ण की कर्त्तव्यनिष्ठा से, समय के प्रभाव तथा ज्ञानोदय से लोक-प्रेम, लोक-सेवा में परिणत हो जाती है।

राधा की प्रियमिलन की कैसी अपूर्व सजीव एवं अनूठी उवित है—
"विधिवश यदि तेरी धार में आ गिरूँ में ,

मम तन बज की ही मेदिनी में मिलाना।
उस पर धनुकृला हो बढ़ी मञ्जुलता से ,

कल-कुसुम श्रन्ही श्यामता के उगाना ॥" जायसी की नायिका केवल यह कहकर सन्तोप की साँस लेती है कि— ''यह तन जारों छारि के कहों कि पवन उड़ाव । मकु तेहि सारग उड़ि परें कन्त धरें जहूँ पाँच ॥''

मेरी घूल को मेरे कन्त के मार्ग में डाल देना किन्तु हरिस्रीघ की नायिका (राघा) यमुना जी से कहती है कि जब वह उसकी घार में था पड़े तो उसकी मिट्टो को ब्रज की ही मिट्टी में मिला देना और नायिका के उसी पायिव यस्तित्व पर इयाम कुसुम उना देना—यह कितना श्रभूतपूर्व मिलन होगा। स्नात्मत्यान की कैसी ग्रलीकिक भावना है।

यात्सल्य रस--प्रव कुछ पद पात्सल्य रम से ग्रोत-ग्रोत देखिये-कितनी अनूठी ट्यञ्जना हरिग्रीध जी ने की । जननी-हृदय की विकलता का कितना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। यथोदा को ज्ञात है कि कृष्ण कंस-नियोजित पहयात्र का शिकार बन गया है। वह रुदन करती है। कृष्ण न जग पड़ें, इसलिए सिसकी में भी संकुचित होती है। माता का हृदय जानता है कि कृष्ण के मथुगगमन के भवसर पर मार्ग में नाना प्रकार के ग्रानिष्ट एवं विध्न उपित्यत हो सकते हैं। ग्रात: उनके निराकरणा के लिए नन्द को साथ भेजती है। जब कृष्ण चले जाते हैं तो उनकी रक्षार्थ यज्ञ किये जाते हैं। कृष्ण के लीटने की तिथि को जानने के लिये ज्योतियी घर पर बुलाये जाते हैं।

नग्द के लौटने पर उन्हें (नन्द को) शोताकुल देख यशोदा का हृदय काँप जाता है। वाणी को साहस ही न हुग्रा कि कृष्ण के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न कर सकती क्योंकि "ग्राते ही वे निपतित हुई वेलि उन्मूलन सी" ग्रीर संज्ञा ग्राने पर मर्मस्पर्शी स्वर में कहती है कि—

> "प्रिय पति चह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ? दुःख जलनिधि ड्यो का सहारा कहाँ है ?''

इसे पढ़ कर कीन ऐमा व्यक्ति होगा जो द्रवीभून न हो आये। ग्रत्यधिक ब्याकुल होने पर वह भ्रपने जीवन को हेय समभने लगती है ग्रीर कहती है कि—

> "लघु तर सफरी भी भाग वाली बड़ी है, प्रलग सलिल से हो प्राया जो त्यागती है। यहह प्रविन में में भाग्यहीना महा हूँ, प्रिय सुत बिछुड़े जो प्राज को जी सकी हूँ॥"

अष्टम सर्ग में हमे श्रीकृष्ण के वाल रूप के मनोरम चित्र मिलते है--"दसन दो हँसते मुख मन्जु में दरसते श्रति ही कमनीय थे। नवल नोमल पंकज कोष में विलसते विविमोक्तिक हो यथा॥"

यह सर्ग वाल रूप के प्राकृतिक एवं सजीव वर्णान से युक्त है। यथा सर्ग में यजीदा के विलाप में मातृ-हदय के भावों की सकरुण अभिव्यक्ति है। वे उद्धव से कहती हैं कि--

"मृदुल फुसुम सा है श्रो तुने तूल-सा है, नव किसलय सा है स्नेष्ट के उत्स-सा है। सदय इदय ऊधी श्याम का है बड़ा ही, श्रद्ध इदय माँ के तुल्य तो भी नहीं है॥" करुण रस—कारुण्य के वर्णन में किव को सफलता भी पर्याप्त मिली है। राघा के करुण-कन्दन की छाप गृह की प्रत्येक वस्तु पर लक्षित होती है। यहाँ तक कि वृक्ष भी मनमारे खड़े हैं—

> "वहु धुनि करुणा की फैल सी क्यों गई है, तरु-गन सनमारे श्राज क्यों यों खढ़े हैं। श्रवनि श्रति दुःखी सी क्यों हमें है दिखाती ? नम पर दुःख झाया पात क्यों हो रहा है ??"

तरुलता देलियों, पन्ध की रेणुश्रों, कुञ्जों श्रीर काननों में वेदना इतनी व्याप्त हो गई है कि वे करुणा के प्रतीक बन जाते हैं। इन्हें देखकर श्रतीत के दिन स्मरण हो श्राते हैं श्रीर वे शोकोद्दोपन बन जाते हैं। करुणा का प्रवाह जो प्रारम्भ में प्रवाहित हुआ था मध्य में पहुँचकर मन्द पड़ जाता है श्रीर उसका स्थान निर्वेद ले लेता है। श्रात्मत्याग की भावना जागृत हो उठती है श्रीर राधा का प्रियतम विश्वम्भर बन जाता है। वह कहती है कि मुझे तो लाभ मिले—

"मेरे जी में श्रनुपम महा विश्व का प्रेम जागा, मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्रायेश ही में।"

श्रभी तक जो-

'श्रवण कीर्त्तन वन्दन दासता स्मरण श्रात्मनिवेदन श्रर्चना , सिहत सख्य तथा पद सेवना निगदिता नवधा प्रभु भक्ति है ।''

उसका स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। आर्त्तजनों का करण-कन्दन सुनना ही श्रवणभित है। इस प्रकार का गान, जो पतितों को ज्ञान दे, कीर्त्तन है। विद्वानों, लोकोपकारकों के प्रति नत होना वन्दनभित है। सारांश यह कि राधा ने लोकसेवा को ही विश्वस्थराराधना समभ लिया। उसका पायिव प्रेम सूक्ष्म में परिणत हो गया। यह विप्रलम्भ श्रृंगार का क्रमिक विकास साहित्य के लिए अनोखी देन है।

भयानक रस—इस रस का ग्रास्वादन कीजिये— ''प्रकटती बहु भीषण मूर्ति थीं, कर रहा भय निष्य कराल था। विकट दंत भयंकर प्रेत भी विचरते तरु मूल समीप थे॥'

रोट्र रस — उन स्थलों पर, जहाँ पर कृष्ण ने कालिया नाग को स्थाना-न्तरित किया अथवा दावानल से साथियों की रक्षा की, वहाँ पर रौद्र एवं वीर रस का प्रवाह प्रवाहित होते देखा गया है। रौद्र का स्थायी- भाव कोष है। इसका स्नालम्बन स्निष्ट करने वाला व्यक्ति होता है। यही पर उन्द कालिया नांग स्नालम्बन है पयोकि काली नाग के—

"हितेषिणा से निज जनमभूमि की, श्रपार श्रावेश हुआ यूजेश को। वनी महा वंक गठी हुई भवें नितान्त विस्फारित नेत्र हो गये॥" भीपण कृत्यो को देखकर कृष्ण को यावेश हुया। साथ ही नेत्रों का विस्फान् रित होना, भवो का तिरद्या होना अनुभाव है।

वीर रस—इसका स्यायीभाव उत्साह है। कार्य के करने में प्राद्योपान्त जो प्रसन्नता का भाव रहता है उसे उत्साह कहते हैं। यह केवल युद्ध में ही नहीं, वरन् दान देने, दया करने प्रादि में भी होता है। जिसको जीतना होता है वही प्रालम्बन होता है। चेष्टायें, तेना, प्रस्तों का प्रदर्शन भ्रादि उद्दीपन श्रीर घृति, मित, तर्क भ्रादि पंचारीभाव होने है। देखिये—

"बड़ो करो चीर सुजाति का भला, श्रापार दोनों विधि लाभ है हमें। किया स्य कर्तव्य उचार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भरम हो गये॥" यह वीर रस का उदाहरण है।

भाषा स्त्रीर शैली — प्रियप्रवास की भाषा संस्कृतशब्दावली से स्रोतप्रोत है जिस पर उपाध्याय जी का पूर्ण स्नाधिपत्य है। वह इनके इशित पर नाचती चलती है; यद्यपि कई स्थलो पर संस्कृतशब्दों की ऐमी नम्बी लड़ी बौधी है कि हिन्दी को है स्रथवा था स्नादि कियाओं में ही सीमित हो जाना पड़ा। यथा—

"रूपोद्यान प्रफुल्ल काय किलका राकेन्दु विम्वानना।
तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली॥ '
शोभा-वारिधि की श्रमूल्य-मणि सी लावण्य-लीला-मयी।
श्रीराधा-मृदुभाषिणी मृगहगी माधुर्य की मृर्ति थी।"
पर सर्वत्र यह वात नही है। ग्रधिकतर पदो में भाषा सरल ग्रीर श्रवाध गित से चलती है। देखिये भाषा कितनी सुन्दर ग्रीर भावपूर्ण है—

"प्रिय पित वह मेरा प्राग्ण प्यारा कहीं है। दुःख जलनिधि दूवी का सहारा कहाँ है॥ जख मुख जिसका में श्राज लों जी सकी हूँ। वह हृदय हमारा नेत्र-तारा कहीं है॥"

इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी भाषा में स्वाभाविक प्रवाह, संगीत श्रीर लालित्य है और भावों को व्यक्त करने की क्षमता है। । श्रिश्चलंकारों में विशेष रुचि रखने के कारण इनका प्रयोग प्रचुर मार्शी में कियों गया है। शन्दालंकारों में अनुप्रास, यमक और उलेप का और अर्थालंकारों में रूपक, उपमा, प्रतीप, अपन्हित, अतिशयोक्ति आदि अर्लंकारों का यथावत् प्रयोग किया है। कहीं-कही सुन्दर शन्दिचच भी मिलते है। कृष्ण का एक चित्र देसिये—

''विचित्र थी शीश किरीट की प्रभा। कसी हुई थी किट में सुकाछनी॥ हुकूल से शोभित कान्त कंघ था। विलम्बिता थी वन माल बीव में॥'

मुहावरों का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया गया है। कही पर भी स्वाभाविकता को नष्ट नहीं होने दिया गया है। यथा—

"तुम सब मिल के क्या कान को फोड़ दोगी। ऊघो मेरे हृदय पर तो साँप है लोट जाता॥"

कहीं-कहीं पर तत्सम शब्दों के साथ उद्देशब्द बहुत ही घटकते है। जैसे-"निशीथिनी में समां था।"

'पतन दिलजले गात का हो रहा है।"

लेकिन खड़ीबोली में नवीन प्रयोग करके उपाध्याय जी यति सफल हुए है। इनका यह प्रयास नवीन एवं मौलिक है। अभी तक कोई भी इस प्रकार सफल न हो सका।

शैली—प्रत्येक व्यक्ति की भावप्रकाशनिकया पृथक् होती है। इसके लिए हरिस्रीध जी ने कई प्रकार की शैलियाँ अपनाई है—

( भ्र ) संस्कृतपदावली,

( व ) सरल पदों की योजना ।

प्रथम प्रकार की तत्सम शैली में लम्बे-लम्बे समासों के कारण भाषा का स्वरूप छिप-सा गया है। इस प्रकार की शैली सर्वग्राह्य नहीं हो सकती। देखिए—

"सद्वस्त्रा-सद्लंकृता-गुग्युता सर्व-सम्मानिता। रोगी वृद्ध-जनोपकार-निरता सच्छास्त्र चिन्तापरा॥ सद्भावातिरता श्रनन्यहृद्या सन्त्रेम सपोषिका। राधा थीं सुमना प्रसन्नवदना स्त्रीजाति रत्नोपमा॥"

किन्तु जहाँ पर आपने दूसरे प्रकार की शैली को श्रपनाया है वहाँ पर आप सफल हुए हैं। आपने संस्कृतवृत्तों में इस काव्य को लिखा हे। इसलिए संस्कृत-साहित्य के छुन्द द्रुतविलम्वित, वंसन्ततिलका, वंशस्थ, शिखरिग्णो, मालिनी, मन्दात्रान्ता एवं पादं पवित्रीहित ग्रादि मिराते हैं। ग्रापने ग्रतुकान्त संस्कृत-वर्णवृत्तो का प्रयोग हिन्दी भाषा में किया है ग्रीर इसमें वे सफल भी हए हैं।

दोप—दोष प्राय: नाचा में मिल ही जात ह। हरिश्रीय जी इसके श्रय-वाद नहीं है। यही-वहीं पर तो व्याप्तरण की अज़ुद्धिया, जैसे—कुँजों, पुँजों, श्रनेको श्रादि है। कुज, पृत्र श्रीर अनक बद्ध समृदाय को अकट करते हैं। अतः कुँज, पुँज और श्रनेक ही प्रयोग में श्राने चाहिये थे। इसी प्रकार विजित-जरा का प्रयोग न कर जरा-विजित का प्रयोग उचित होता। उसी प्रकार स्वर्गीय दिच्यागना में पुनक्षित दोष श्रा जाता है।

कही पर श्रांतन इत्व दोष जैसे—'भाषाना चाहती हूँ"-ग्रादि मिल ही जाते हैं किन्तु इन दोषों को छोडकर काव्य पूर्ण सरस एवं वनात्मक है।

## रामचरितचिन्तामणि

काव्य-सम्पत्ति—रामचरिनचिन्तामिंग् की रचनां पच्चीस सर्ग में विभवत की गई है। कया का आघार रामायण है। इमकी क्या प्रत्यात है। कया के नायक सर्वगुणमम्पन्न श्री रामचन्त्र जी है और उसी आधार पर पुस्तक का नामकरण सम्कार सम्पन्न हुआ। प्रकृतिवर्णन परम्परानुसार हुआ है। साथ ही रस का प्रस्फुरण सम्यक् रीति से हुआ है, जिसमे कहण रस प्रधान है। नाट्य सिध्यों का अभाव नहीं है। भाषा में ओज है और यमक और धनुप्रास अलकारों से अलंकत है। राजनीति, उपदेश तथा कूटनीति की भी कमी नहीं है। इस प्रकार हम देखते है कि यह काव्य दास्त्रीय लक्षणों से युक्त महाकाव्य कहनाने का अधिकारी वन जाता है किन्तु मामिक स्थलों की उपेक्षा के कारण इसका महत्व गिर गया है।

कथानक — प्रयोध्या के राजा दशरथ सब विभूतियों से युक्त होते हुए भी निःसन्तान थे। उन्होंने पुनेष्टि यज्ञ किया। फलत. उन्हें पुत्र-रत्न प्राप्त हुये। एक दिन जब चारो पुत्र राम, भरत, लक्ष्मरा छीर शत्रुघन साय-साथ सेल रहे थे कि विश्वामित्र का आगमन हुआ। उन्होंने राजा से राम और लक्ष्मरा को माँगा। राजा ने विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मरा को कर दिया। आश्रम में पहुँचकर उन्होंने यज्ञ-विध्वंसक-राक्षसों का संहार किया। तत्यस्वान् जनकपुर में जाकर यिव-धनुष तों आऔर उसके फलस्वरूप सीता जी से विवाह समानन हुआ। तद्युपरान्त अयोध्या वापिस आये। कुछ समयोपरान्त राजा दशरथ ने कुल-रीत्यनुमार राम—जो सब भाइयों के अग्रज थे—का

राज्याभिषेक करना चाहा किन्तु कैकेयो के वरदान-स्वरूप राम को १४ वरसो के लिए वनगमन करना पड़ा। सीता ग्रीर लक्ष्मणा ने राम का ग्रनुसरण किया । पुत्रवियोग मे दशरथ ने प्रागोत्सर्ग किया और समाचार पाने पर भरत निनहाल से ग्रयोध्या ग्राये। पिता का श्रन्त्येप्टि-क्रिया की। तब कैकेयी के दूसरे वरदानस्वरूप भरत जी को राजसिंहासन पर ग्रामीन होने के लिए .. विशिष्ठ जी ने श्राग्रह किया किन्तु भरत जी इस पर सहमत नही हुए श्रीर बनवासी भाई की पुनः अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट गये। भरत जी के ग्रनुरोध पर राम सहमत नहीं हुए। फलत. भरत जी को ग्रयोध्या वापिस जाना पड़ा। तथापि भरत जी ने राज्य करना स्वीकार नहीं किया। उधर मर्यादापुरुपोत्तम श्री रामचन्द्र जी महाराज चित्रकूट से दएडकारएय को चले गये जहाँ भूर्वराया से भेट हुई श्रीर वह सरदूपरा की स-सैन्य मृत्यु का काररा वनी । वह तत्परचात रावए। के पास गई और रावए। ने मारीच की सहायता से सीता का ग्रपहरण किया श्रीर ग्रशोकवाटिका में सीता जी को ग्रवस्थित किया। इधर राम सीता के वियोग में दुखी हुए ग्रीर उसकी खोज करते हुए गृद्धराज तथा शवरी मादि से मिलते हुए ऋष्यमूक गिरि पर पहुँचे, जहाँ सुप्रीव से मैत्री स्थापित कर वाली का वध किया। सुग्रीव ने हनूमान भ्रादि को सीता की खोज में भेजा। हनुमान जी इस खोज में सफल हुए श्रीर लंकादहन भी किया और सीता के मिलने का सुखद समाचार राम को सुनाया। इस समाचार को पाकर रामचन्द्र जी ने सागर पर पूल बांधकर सेना पार उतारी श्रीर लंका पर चढाई कर दी। युद्ध मे रावण सकुटुम्ब मारा गया ग्रीर सीता वन्धनमुक्त हुई। राम ने सीता को अग्निपरीक्षा के पश्चात् ही स्वीकार किया। तब हतूमान जी ने ग्रयोध्या मे ग्राकर भरत ग्रादि को राम के शुभागमन की सूचना दी। सुनते ही समस्त नगरनिवासियो ने श्रानन्दातिरेक से उनका स्वागत किया। राम सबसे मिले भीर गले लगाया। तत्पश्चात् राम का राज्याभिपक हुपा ग्रीर चारों भाई सानन्द राज्य करने लगे। एक दिन राम ने सीता जी के विषय मे अपवाद सूना। फलतः इस लोकापवाद के कारण राम को सीता का परित्याग करना पडा ग्रीर वह लक्ष्मरण द्वारा जंगल में परित्यक्त की गई, जहाँ नाल्मीकि जी का आधम था । इसी आश्रम में सीता जी ने लव-कुश को जन्म दिया ग्रीर वाल्मीकि द्वारा वे शिक्षित हुवे। इघर राम ने अरवमेघ यज्ञ किया और लव-कुञ द्वारा रामायण को कथा सुनकर रामचन्द्र को ध्रपने पुत्रों (लव-कुश) का झान हुमा। वे अपनाये गये एवं सीता जी को बुलाने का श्रायोजन हुआ।

कथानक पर विचार—उपाध्याय जी ने राम का चित्र प्रवतार मानकर व्यक्त किया है लेकिन कथा की घुन में पड़कर वे इस चरित्र का सफल निर्वाह न कर सके। कथानक में पुत्रों के जन्मोत्सय एवं लालन-पालन का कही पर वर्णन नही है। केथल कौशल्या छारा राम को जगाने के लिए एक प्रभानी कहलाई गई है। वह अनुचित ही प्रतीत होती है। प्रथम तो सब बालक पूर्व में हो जागृत है, केवल राम को ही सोता हुआ दिखाया गया है जो ग्रस्वाभाविक है। दूसरे, विश्वामित्र का एकाएक प्रवेश भी शास्त्रयं से खाली नहीं है। जब राम यज्ञ निविद्य पूर्ण कराने में सफल हुये कि विश्वामित्र की यह श्राज्ञा हो गई कि "चिलए चलें शोभा लखें राजा जनकपुर की श्रभी। है ग्रसुर श्रगणित देश में फिर मारना उनकी कभी।"

भ्रहत्या के उद्घार के पश्चात् उससे एक स्तुति करवाई गई जिसमें भारत के दुःखों का वर्णन हुम्रा। राम का ईश्वर वनकर "होवे यही यह राम कह म्रागे चले मुनि साथ में" कहना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है। धनुषभंग का भी कोई चित्र उपस्थित नहीं किया गया। चतुर्य सर्ग के ग्रन्तिम पद में यह संकेत मिलता है कि जानकी जी राम से ब्याही गई। पाँचवें सर्ग के प्रथम छन्द में यह वतलाया गया कि "चारों सुधों की ब्याह कर ग्राये नृपति निज घाम पर" केवल राम श्रीर लक्ष्मण वहाँ पर उपस्थित है। भरत श्रीर शत्रुघन एवं राजा दशस्य ग्रयोध्या में विराजमान है। फिर वे किस प्रकार चारों पुत्रों को व्याह कर ग्रयोध्या वापस हए ? राज्य में न किसी को इसकी सूचना श्रीर न किसी को इसका ग्रानन्द ही मिल पाया। वारात की चर्चा कहीं नहीं है। इसके परवात् राम के राज्याभिषेक का उपक्रम तथा वनगमन केवल एक-दो छन्दों द्वारा चित्रित किया गया है। दश्वरथमरण, भरत-म्रागमन तथा चित्रकूट पर रामचन्द्र जी से उनका मिलन चलताऊ ढंग से ही व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार सुग्रीव का मिलन भी ग्रंकित किया गया है। हनूमान म्रमी प्रश्न ही कर रहे है कि ग्राप कीन है ? क्या वाली ने भेजा है ? ग्रीर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किये विना ही उनसे सुग्रोव के पास चलने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते है। उसके पश्चात् निम्न छन्द द्वारा सारी कथा समाप्त होती है। देखिये-

'श्रपना देकर नाम पता फिर गये वहाँ पर , वैठा था सुप्रोच काँपता हुश्रा जहाँ पर । मिले परस्पर श्रात्मकथा दोनों ने. गाई , दोनों में प्रयासहित प्रेम से हुई मिताई॥ फिर छिपकर मारा राम ने बाली को निज हाथ से , मित किसकी है बदली नहीं हा! जघन्य के साथ से।"

इसी प्रकार लंका-विजय, भरत-मिलन एवं सीता-वनवास प्रादि प्रसंगों की रचना हुई। कहना न होगा कि मार्मिक एवं प्रभावपूर्ण स्थलों की उपेक्षा की गई है। यही कारण है कि राम का चरित्र भी उचित रूप से वर्णन न किया जा सका।

चिरित्र-चित्रण्-कान्य की महत्ता नायक के चरित्र पर निर्भर रहती है। इस कान्य के पात्रों में राम, लक्ष्मण, भरत तथा रावण स्रीर महिलासों में सीता तथा कैकेयी प्रमुख है। स्रन्य पात्र गौण है।

राम— रामचरितिचिन्तामिं के राम ईश्वर के रूप में अवतरित हुये हैं। वे मर्याशपुरुषोत्तम है। उन्होंने असुरों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की श्रोर अपने भाई को भी सचेत किया कि धर्मरक्षार्य सब कुछ करना चाहिये। वे माता-पिता के ब्राज्ञाकारी, कौटुम्बिक एवं सामाजिक सम्बन्ध को निर्वाह करने वाले है। वे पिता की श्राज्ञा को शिरोधार्य कर बनवासी होते हैं श्रीर भाइयों से भी प्रेम करते हैं। उन्हें राज्य से प्रेम नहीं है, किन्तु राम का यह कथन कि—

> "दुदेंच ने ही राज्य देकर हाथ से फिर ले लिया, मुक्तको अकिंचन कर दिया घर भी नहीं रहने दिया।"

इसकी पढ़कर हृदय में यही धारणा होती है कि राम में उदाल भावना का नाम भी नहीं। वह तो राज्यलोलुप, विधि पर विश्वास करने वाला एवं पिता को दोप देने वाला एक साधारण व्यक्ति है। ग्रागे चलकर उनके वचन उनको बहुत ही तुच्छ बना देते है। जब वे लक्ष्मण से कहते है कि तुम घर पर रहो, यह ग्रादेश मेरे लिए है। ग्रतः "वन में भटकने दो मुझे सीता सहित विधि वृक्ष से कुछ दिन लटकने दो मुझे" वही राम पिता को उपदेश देते हुए देखे गये कि—

> "मेरे पिता प्रण को न श्रपने प्राण रहते छोड़िये। चाहे भले ही प्राण श्रपने सत्य कहते छोड़िये॥"

यहां पुत्र पिता के दुःस को निर्मृल करने के लिए कटिनद्ध होता है प्रीर उसके दुःच को सुनकर व्यथित होता है। यहां पर तो उन्हें उपरेण दिया जा रहा है कि ग्राप दुःसों को दृढतापूर्वक सहन कीजिये।

राम धर्मोद्धारक है। वे तयोभूमि को निशिचरहीन करने के दृढप्रतिश है। इसलिए जहाँ कही पर भी प्रमुर दिखलाई पड़ते हैं, उनका यब करते हैं, चाहे ये स्त्री हों प्रथवा पुरुष, क्यों कि नीति यही कहती है। वे एक-पत्नी-प्रत-धारी है तथा बहु-विवाह के विरोधी है। यह उनित ही है, किन्तु पिता पर प्राक्षेप करना या उनके सम्बन्ध में विवेचन करता ग्रसंगत ही कहा जायेगा। उनका निम्न कथन उनके व्यक्तित्व के विपरीत है—

"पुन्दिर मेरे पूज्य पिता ने विविध विवाह किये थे , मच कहना हूँ वे विवेक से बन्धित इसी लिये थे । एक-स्त्रीवत वे यदि करते क्यों वन में मैं धाता , हो करके युवराज धाज क्यों दुसह दुःख उदाता ॥"

उपर्युक्त पद में भी उनके आन्तरिक विचारों की भलक स्पष्ट परिलक्षित होती है। यही कारण है कि वे पिता पर भी अनुवित आक्षेप करते हैं और उन्हें विवेकशून्य वतलाते हैं। मरत से जो प्रश्न राम ने किये, जिनसे नवां सर्ग परिपूर्ण है, उनसे भी उनकी विशुद्ध भावनाओं का पता नहीं चलता, विक उनके वचन व्यंगभाव हो प्रदिशत करते है। राम वीर हैं। उन्होंने खरदूपण एवं पापी वाली का भी वध करने में विलग्व नहीं किया, लेकिन उनकी स्वस्तुति एवं सुग्रीव के प्रति उनका यह वचन उचित प्रतीत नहीं होता—

"हा इतव्न सुन्नीय ! न होगा मुक्त सा कोई , तुक्ते सहायक भी न मिलेगा मुक्त सा कोई ।"

राम सीता से प्रेम करते हैं किन्तु वहीं सीता जब ग्रपहरण कर ली जाती हैं तो उस पर व्यंग करते हुये दृष्टिगोचर होते हैं—"भद्रे कहीं लंकेश के घर में रहीं तो क्षेम से ।" वहीं राम ग्रामें चलकर कहते हैं—

"संसार में मुक्तकों न कोई भीरु समके इसलिए, मैंने किया रण तुम बताओं स्मित बदन हो किसलिए ? होकर कर्लकित में रहूँ क्यों राम मेरा नाम है, चाहो जहाँ जाओ चली तुमसे न कुछ भी काम है॥"

वया ऐसे वावय किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी उचित हो सक्ते हैं? यदि उन्हें सीता मान्य न थीं तो उनके जले घाव पर नमक क्यों छिड़का गया? इस प्रकार राम के उदात्त चरित्र के दर्शन से हम प्रस्तृत काव्य द्वारा विच्यत रह जाते हैं। ल इस्रा-लक्ष्मण उग्र स्वभाव के व्यक्ति है। उन्हें राम के प्रति श्रदूट श्रद्धा है। वे माता, पिता, पत्नी, भाई सबका त्याग करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। पिता के प्रति उनके कहे हुए वाक्य क्षम्य नहीं हो सकते। वे चाहे किसी समय, किसी श्रवसर पर ही क्यों न कहे गये हों—

"कृपण कामियों का इस जग में कहना करना ठीक नहीं, वुद्धि विगड़ती है वृद्धों की यह भी बात श्रलीक नहीं। इसीलिये वस श्राप बैठिये श्राज राजसिंहासन पर, व्यर्थ विचार तिनक मत करिये वृद्ध भूप श्रनुशासन पर।" "माता श्रीर पिता दोनों को इससे मारूँगा तत्काल, श्राज्ञा मिले देखिये सिंजित है मेरे कर में करवाल। भारत का साम्राज्य भरत क्या मेरे रहते पावेंगे, नहीं नहीं मेरे हाथों से रण में वे कट जावेंगे॥" "भरत युक्त कैकेयी वन में भटकेगी दशरथ के साथ, या नाचेगी कठपुतली सी कैदी होकर मेरे हाथ॥"

यह विचारधारा न तो भारतीय है और न पुत्र के लिए किसी दशा में वाञ्छनीय है। यह तो श्रीरंगजेव की भावना के समान ही है। इसने अपने पिता को बन्दी बना दिया था। यद्यपि रामचन्द्र के समभाने पर उनके विचारों में परिवर्तन हो गया था किन्तु जिसके मन पर जो बात पूर्व से ही श्रवस्थित है वह श्रपरिवर्तित है। यथा—

"मेरे हाथों भरत नियत हो पृथ्वी पर सोवेंगे, श्राज ससैन्य भरत श्रामिष से स्वान तृष्त होवेंगे।"

वह योद्धा है। उसके पराक्रम को देखकर इन्द्रजीत भी भयभीत हो जाता है भीर कहने लगता है "फिसल के हम यद्यपि थे गिरे तदपि तू नृप वालक धन्य है।"

लक्ष्मण केवल दास है। उसे उचित-अनुचित करने में तिनक भी संकोच नहीं होता है। वह तो राम के संकेत पर चलता है। सीता को छल से वन में त्यागने के आदेश को भी स्वीकार करता है। यद्यपि यह कार्य आतृ-प्रेम-वश ही सम्पादित किया गया है तथापि समाज इस कार्य को अपना नहीं सकता।

भरत — माता, पिता एवं भाइयों पर प्रेम करने वाले हैं। जब वे मामा के घर से लौटकर श्राते हैं तो माता से प्रश्न करते हैं कि पिता कहाँ हैं ?

"उनके विना तेरा भवन खाली कभी रहता नहीं था।"

प्रश्न तो उचित ही था किन्तु माता से इस प्रकार सम्भाषण करना कहाँ तक न्यायसंगत कहा जा सकता है, यह तो उपाध्याय जी पर ही हम छोड़ते हैं। प्रादर्भ चरित में इस प्रकार के ग्रसगत वाक्य जोड़कर उन्हें कलिकत किया गया है।

वे त्यागी थे। राम का वनगमन सुनकर वे हतप्रभ हो गये और राज्य करना ग्रस्वीकृत कर दिया। यही नहीं, वे चित्रकूट तक भी भाई को मनाने के लिये गये किन्तु राम ने उसे ग्रस्वीकार कर दिया। इस प्रकार उनका चरित्र महानतम होते हुए भी ग्रस्यधिक गिरा दिया गया है।

सीता— सीता पितप्रता नारी है। वह वन जाना ही श्रेयस्कर समभती है श्रोर पित का अनुसरण करती है। वह कोमलांगना है किन्तु समय पर वह दुर्गा वन जाती है—

> "व्याली के मुख को मूषक शिशु नहीं चूम सकता है, श्रानिराशि में तृख का पुतला नहीं घृम सकता है।"

उसका चरित्र उज्जवल है। हम उसे प्रक्ति में प्रवेश होते हुए देखते हैं श्रीर वन में वाल्मीकि के श्राश्रम पर हदन करते हुए पाते हैं किन्तु प्रत्येक स्थल पर उसके शुद्ध चरित्र का दर्शन होता है। वह भारतीय ललना है। इतना कप्ट होने पर भी उसे राम के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं, यद्यपि उसे स्थल-स्थल पर वियोग सहन करना पड़ा। वह वात्मल्य रम की भी प्रतिमूर्ति हैं। वालकों का लालन-पालन करने एवं उन्हें वीर वनाने में प्रयत्नशील हैं। उसका चरित उदार एवं सहिष्णु है। ऐसी नारियाँ धन्य है।

इस काव्य में अनेक पात्र है किन्तु किन ने किसी पात्र के चित्र को पूर्ण-तया चित्रित करने की श्रोर घ्यान नहीं दिया। बल्कि उनमें धर्म, देश एवं गौ-त्राह्मण के उद्धार की ही भावना बनी रही और जहाँ कही भी उन्हें अवसर मिला एक या दो छन्दों से उस भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया। फलतः इन भानों की उमंग ने चरित्र-चित्रण में बाधा पहुँचाई।

प्रकृति-चित्रण—इस काव्य मे प्रकृति-चित्रण मे कोई नवीनता नही है। पुरानी परम्परा के अनुसार ही ग्रीष्म, वर्षा तथा करद् का अन्योशितपूर्ण एवम् उपदेश से युक्त वर्णन किया है तथा तथ्य की ग्रोर ध्यान नही दिया गया है। इसमें भ्रालम्बन के स्प में प्रकृति-वर्णन नही मिलता है। श्रधिकतर उद्दीपन के स्प में ही प्रकृति के दर्शन होते है। देखिये—जनक जी की वाटिका का वर्णन; यहाँ पर केवल उपमा श्रीर दृष्टान्त द्वारा प्रकृति का वर्णन किया गया है—

"इस चम्पक की सुषमा लिखें इसकी तुलना किससे वरिये, इसका सुटि स्वर्ण समानन है जग में इसके सम त्रान न है।" "प्रांति श्राकर जो मिलता इससे मधु पाकर तो खिलता इससे, जय जन्तु चतुष्पद श्रज्ञ रहे तथ पट्पद क्यों फिर विज्ञ रहें।' श्र्यन्योक्तियों द्वारा अन्योक्तियों द्वारा जीवन के तथ्यों के साथ प्रकृति प्रकृति-चित्रण का साम्य किया जाता है। देखिये— "हंसो पर दो दृष्टि श्रनुज ये शुक्ल सही हैं। हो पर इनके हृद्य कालिमा रिक्त नहीं हैं। पर की उन्नति देख मूद ये जल जाते हैं,

नम में घन को देख कहीं ये टल जाते हैं।"
इसमें हंसों का तो वर्ण है किन्तु अंग्रेजों पर श्रन्योक्ति की गई है। इसी
प्रकार की श्रन्योक्तियों द्वारा पम्पासर का वर्णन किया गया है जो पूर्ण सर्ग
में है।

प्रकृति का श्रालम्बन-स्वरूप — प्रकृति के संदिलप्ट वर्णन की चेष्टा की गई है। देखिये—

' बारहमासी वृत्त वहाँ पर फूल रहे थे, रंग विरंगे सुभग पक्व फल फूल रहे थे। नव रत्नों से वहाँ सरों के घाट वने थे। मानस सर से थिषक मनोहर ठाठ वने थे। कलरव युत कल हंस वहाँ की दा करते थे, दर्शक के मन हंस वहाँ वरवस हरते थे।

प्रकृति से तादात्म्य—जब मानव दु.खी होता है तो प्रकृति भी उसे दु:खी हो दिखलाई पड़ती है मानों वह स्वयं दु:खी हो। सीता को रुदन करते हुए देखकर प्रकृति भी वैसी हो दिखलाई पड़ती है। यथा—

'शोभा सर जो नन्दन वन सा खिला हुआ था कानन, किया शोकमय उसे सिया ने रोकर श्रानन-फानन। केकारूकी केकिनी की भी ज्यन्न हुए सब प्राणी, करुण भरी सीता की सुनकर रोदन वीणा वाणी। मानों पी कहाँ बोल पपीहा सीता संग देते थे, या पी के रटने की शिचा घर बैठे लेते थे॥"

इस काव्य में नवीन कल्पना का श्रभाव एवं प्रकृति-चित्रए में ग्रलंकार श्रथवा ग्रन्योक्तियों की भरमार है। सुन्दर स्वरूप के दर्शन नहीं प्राप्त होते है।

रस श्रीर भाव—इस काव्य में करुण रस का प्रवाह प्रवाहित है। भरत जी जब निनहाल से वापस ग्राये और ग्रपने पिता को मृत पाया उस समय उनके उद्गार किसे नहीं व्यथित कर देते हैं—

"अब कौन सुभको हा पिता! बैंठायेगा निज गोट सें, श्रय कौन मुभको देख होगा मन्त चत्सल मोद में। रचा करेगा कौंन मेरी तात क्यों श्राते नहीं, शिचा मुभे किससे मिलेगी युक्ति वतलाते नहीं॥" राम का विलाप-

> ''धोखा न दो भइया मुक्ते इस भाँति आकर के यहाँ, मभधार में मुभको बहाकर तात जाते हो कहाँ? जाने न पात्रोगे नहीं मारा गया श्ररिदल स्रभी, तुमको न करना चाहिये हे छानुज मुभसे छल कभी ।"

विप्रलम्भ शृङ्गार—संयोग पक्ष का वर्णन इस काव्य में नहीं प्राप्त होता। किन्तु वियोग के दर्शन कई स्थानों पर होते हैं। जब सीता जी का ग्रपहरण हो गया उस समय राम कितने दु:खी हैं-

"कुसुम शयन छोड़ा प्रीति से मैथिली ने, निज नियम निवाहा नीति से मैथिली ने । उर रहित उसी से चूर्ण सा हो रहा है, वह श्रनुज मराली चाल वाली कहाँ है ?'

वीर रस-काव्य में वीर रस के दर्शन ग्रनेक स्थल पर प्राप्त होते हैं। लक्ष्मण की गर्नोवित सुनिये—

"सौमित्र ने उत्तर दिया क्रोधान्ध है। घननाद को, लढ़ता नहीं क्यों मृढ़ मुक्तसे छोड़ कर वकवाद को। संप्राम में क्या काम है रिपु नाम से कायर श्ररे, यदि प्राण का है लोभ तो रण छोड़ भग जा घर ऋरे।"

रीद्र का एक उदाहरण देखिये-

"टपक पड़े क्रोधाश्रु दृगों से उसके तत्श्रण, दीपवर्त्ति से गिरे मनो श्रति तप्त तैलकण। दाँतों को भी विकट रूप से पीस रहा था, प्रलय सूर्य सा मनो शीश भी कॉंप रहा था।"

भाषा श्रीर रीली - इस काव्य की भाषा सरस एवं श्रोजपूर्ण है। इसमें संस्कृत शब्दों का न तो बाहुल्य है और न ग्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग । यथा-

"कुशल से रहना यदि है तुम्हें दनुज तो फिर गर्व न कीजिये, शरण में गिरिये रघुनाथ के निवल के वल केवल राम हैं ॥"

भाषा में अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। यमक और अनुप्रास की तो भरमार है। कुछ उदाहरण देखिये—

- (श्र) "सुजन है वह क्यों जिसको प्रिये द्विरद के रद के सम नीति है"
- (व) 'जगत में भट की भट मानिता श्रचल है चल है श्रचलादि भी''
- (स) "इसलिए मम निर्भय हो सदा विजन में जन में मन मग्न है" रद के चलचल, जनमें जनमें ग्रादि यमक हैं।
- (द) "उनके हृदय से एकदम भयभूत मानो भग गया।" इसमें भ का म्रनुप्रास है।

इस काव्य में उर्दू शब्दों का भी ग्रधिक प्रयोग हुग्रा है। यथा-

- ( श्र ) "सिखा रही है पर होश है नहीं।"
- ( च ) "त्यों उजवक श्रधिकार धूर्त्तजन श्रपनाते हैं।"
- (स) "द्वेश का तनिक न गम है।"

शैली—कथोपकथन एवं मुहावरों का प्रयोग ग्रापकी गैली के मुख्य ग्रंग हैं। कथोपकथन गैली के ग्रन्तर्गत ग्रंगद-रावण का सम्वाद ग्रति सुन्दर वन पड़ा है। यथा—

(श्रंगद) "जनकजा रघुनायक हाथ में तुरत जा कर श्रर्पण कीजिये, पर वधू जन से रहते सदा श्रजग सन्तत संत तमीचर ?"

(रावण) "मर मिटें रण में पर राम की हम न दे सकते जनकारमजा, सुन कपे ? जग में बस बीर के सुयश का रण कारण मुख्य है"

काव्य में मुहावरों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यथा—

- ( श्र ) "स्वामी दशा को देख सीता काठ की सी हो गई ।"
- ( व ) ''उनके छुक्के छुट गये थ्रा गया पसीना।''
- (स) ''कर मलने लगे"

ग्रापने सुन्दर चित्र भी खीचे हैं। चित्रकूट के तपोवन का एक सुन्दर चित्र देखिये—

> "कहीं मेखला टंगी हुई है कहीं कमएडल पड़ा हुआ है, कहीं वेदिका बनी हुई है कहीं सरोवर कहीं कुआ है।"

इस काव्य में विभिन्न छुन्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें गीतिका, वंशस्य, तोटक, द्रुतविलम्बित, रोला, भुजंगप्रयात, छुप्पय, हरिगीतिका तथा रूपमाला श्रादि प्रमुख है। सूक्तियों का चयन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है।

( थ्र ) "निलज निर्भय नीच रहें जहां , कुछ नहीं ग्रुख से कहिये वहां ।"

(ब) "श्रन्यायियों को रुचि की श्रनीति है, नहीं किसी की, उनको प्रतीति है।"

- (स) "मुखरता सर की चलती वहीं बुध जहां उपदेशक हैं नहीं।" इस प्रकार हम कह सकते है कि भाषा ग्रोजपूर्ण ग्रीर प्राञ्जल है। साथ ही भावो को व्यक्त करने की क्षमता रखती है।
- (ग्र) वादो का प्रभाव—राष्ट्रीय एव धार्मिक चेतना का प्रभाव इस काच्य पर पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। राम की माता राम को राष्ट्रसेवा-ग्रत लेने के लिए प्रेरणा देती है। वे वहती है कि—

''स्वदेश सेवा वत मं नहीं भगो , उठो उठो राम सुकर्म में लगो॥'' स्वधर्म के ऊपर ध्यान दीजिये।

- (व) स्वतन्त्रता का ग्रभाव भी देश के लिए घातक होता है। यथा— "रुका हुश्रा है श्रन्य देश का श्राना जाना। कह भी नहीं सकते किसी से कुछ मन माना॥"
- (स) पुरानी रूढियो का प्रभाव-
- (क) भविष्यवक्ता के रूप मे— ग्रंगद को शोक है कि राम ने उसके पिता को छल से मारा है ग्रतः वह उनसे बदला चुकाना चाहता है। यदि वह बदला न ले सका तो सदैव दुःखी रहेगा। ऋक्षेश भी युद्ध करना चाहता है। उनकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिये। राम ने कहा कि मैं वर्ज मे जन्म लूँगा, उस समय हे ग्रंगद—

"िह्नप कर यथा सुख वाग को , मुक्त पर चला देना वहां। हे वीर श्रपने वाप का , वदला चुका लेना वहां॥"

భ్రి

"धीरज धरो ऋषेश तुमसे भी ,
समर होगा वहीं।
दो-गेस्यमन्तक रत्न को तुम ,
जब किसी विधि से नहीं।
रण जालसा पूरी तुम्हारी ,
मैं करूँगा देखना॥"

त्त ) तापस का चघ एवं न्नाह्मशापुत्र का जीवनलान प्राप्त करना अन्वविश्वास के श्रन्तर्गत ही माने जावेगे।

इस युग में ही क्या, सदैव तपस्या का श्रधिकार प्राणीमान को रहा ह।
यदि कोई प्राणी—चाहे वह किसी कुल में ही क्यों न उत्पन्न हुशा हो—ईश्वर
की तपस्या में रत होता है तो वह कोई जघन्य पाप नहीं करता। फिर उसका
कम क्यों। यह तो घोर श्रम्थिवश्वास होगा कि ब्राह्मण का पुत्र बूद के वध
करने पर जीवनलाभ प्राप्त कर सके। इस प्रकार का विश्वास करना ईश्वर
के प्रति श्रश्रद्धा उत्पन्न करना होगा। इन प्रकार की घारणायें कम से कम
इस युग में न तो मान्य हो सकती है श्रीर न जनहित कल्याणकारी।

## साकेत

कान्य-सम्पत्ति — उपेक्षिताग्रों को समाज् में स्थान देने एवं परिचय कराने के हेनु खड़ीवोली में साकेत का प्राटुर्भाव हुगा। महाकान्य के लक्षण के प्रानुसार इसमें प्राय: सभी गुण पाये जाते हैं। इसमें १२ सर्ग हैं। कथा प्रख्यात है। इसका प्राघार है रामायण। इसमे नायक लक्ष्मण ग्रीर उमिला है नायिका, जिसके लिए ही इसका निर्माण हुग्रा है। इसमें सर्वप्रथम लक्ष्मण ग्रीर उमिला के वाक्तिनोद ग्रीर दाम्पत्य प्रेम की भलक मिलती है जो संयोग श्रुंगार के श्रन्तर्गत है। इसके परचात् वियोग का हृदयविदारक दृश्य उपस्थित होता है। साथ ही राम-वन-गमन एवं दशरथमरण के श्रवसर पर करण रस की घारा प्रवाहित होती है। कीशल्या के वचनों में वात्सल्य प्रेम के दर्शन होते हैं। प्रजा का रण के लिए प्रस्तुत होना एवं सुमित्रा एवं कैकेयी के वचन वीर एवं रौद्र रस के द्योतक हैं। इस प्रकार इसमें श्रुंगार रस की प्रधानता है। साथ ही ग्रन्य रस भी यथास्थान प्राप्त होते हैं। प्रकृतिवर्णन भी उत्तम है। इसमें महाकान्य के सभी वर्ण्य विषय श्रा गये हैं ग्रीर सांस्कृतिक पक्ष भी सबल है।

कथानक —इस काव्य की कथा का ग्राघार रामायण है किन्तु किन ने उन्हीं श्रंशों को प्रपनाया है जिन पर अब तक प्रकाश नहीं डाला गया था, अयवा वे चलताऊ ढंग से वर्णन किये गये थे। कथा का प्रारम्भ लक्ष्मणा और उपिनला के प्रेमालाप से होता है। उसके पश्चात् एक ग्रोर कैंकेयी-मन्थरा का वार्तालाप "भरत से सुत पर भी सन्देह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह" कहने के उपरान्त समाप्त होता है; दूसरी श्रोर लक्ष्मणा उपिला से भरत के घर नहों पर- "इसका है हम सबको खेद" का भेद वतला रहे हैं; तीसरी श्रोर राम को यह दुःख है कि पिता वागाप्रस्थी हो जावेंगे और हममें से एक को राज्य मिलेगा। इघर दशरथ गुरू से वार्तालाप कर रहे हैं कि "खेद हैं भरत नहीं

जो नेह।" विन्तु वही दशरय कैंकेयी के कृष्टिल जाल मे फरेंसे हुए एवं राम को वनवास तथा भरत को राज्याभिषेक का वरदान देते हुए यह वचन कहते हुए सुने गये कि "विसी को न दे कभी वर देव, वचन देना छोड़े नर देव। ,दान में दुरुग्योग का वास, किया जावे किसका विस्वास।" इघर वनगमन की सूचना पाकर लक्ष्मिंगा माता-पिता पर मुद्ध होते हैं एवं ग्रपनी माता से श्राज्ञा लेकर राम के नाय वन जाने को उद्यत होते हैं। राम भी दु.खी माता कौशल्या को धर्मरहस्य बनाकर याजा प्राप्त कर लेते है ग्रीर सीता भी वन जाने का निश्चय कर लेती है किन्तु उमिला की दशा ही विचित्र है। वह "वह कर हाय! घटाम गिरी" किन्तु सुमिता के कथन ने "निश्चय निश्चय ही है जो कुछ प्राण्या सहन किया जाएगा।" लक्ष्मण के मार्ग की प्रशस्त कर दिया। वन जाने के ग्रदमर पर प्रजा विनत विद्रोह करती है किन्तु राम के समभाने पर उन्हें मार्ग देती है। रामचन्द्र जी गंगा के तट पर पहुँचते हैं श्रीर वहाँ गृह से मेंट करते है । इसके पश्वात् सुमन्त को घर वापस होने की ग्राज्ञा देते है। फिर वे भरहाज से भेट करके चित्रकूट चले जाते हैं। इधर उमिला वी हृदयवेदना एव चिन्तन, दशरथ की व्यथित दशा एवं मररा, माताझो का करुए। नन्दम एव प्रजा का दु.ख, गव की रक्षा एवं भरत के लिए दूतो का भेजा जाना आदि वार्ते घटित होती है। भरत के आगमन पर शब-दाह किया जाता है तथा राम को वन से लौटा लाने के लिए चित्रकूटगमन एवं वहाँ पहुँचने पर गम से घर लौट चलने की प्रार्थना की जाती है। यहीं पर लक्ष्मण और उमिला का क्षिणिक मिलन होता है किन्तु जनक के स्रागमन को सुन वे दोनो पृथक् हो जाते है और भरत भी राम की पादुका लेकर साकेत लीट ग्राते है।

र्जिती है। वह अपने तथा अपनी बिट्टियेदना साकार रूप धारण करें लेती है। वह अपने तथा अपनी बिट्टिनों के बाल्यकाल तथा पाणिग्रहण की घटनाग्रों का वर्णन करती है। भरत राज्यव्यवस्था का भार लेते हैं ग्रीर श्रमुच्न हारा उसे सुद्द बनाते हैं। यही पर व्यापारियों हारा राम का समाचार प्राप्त होता है एवं लक्ष्मण के मंजाशून्य होने पर हनूमान का बूटी लेने के लिए आने पर शेप विवन्ण प्राप्त होता है। इस समाचार को सुनकर रणस्वजा के माथ विधित्व के योगवल हारा समस्त दृश्य, जो घटित हो रहें थे, दिक्लाये गये। इसके पश्चात् मेधनायवध, सीता की प्राप्ति एवं विमान हारा सानेन-भागमन होना है भीर फिर सबसे भेंट होती है और अन्त में दिन्ता का प्रियतम ( व्यमण ) से मिलन होता है। यही कथानक है।

हम इस कथानक को दो भागों में विभवत कर सकते हैं। प्रथम प्रष्ट सगों को, जिनमें लक्ष्मण्-उमिला का हास-पिरहास, वैकेयो की वर-पाचना, राम-लक्ष्मण्-जानकी का वनगमन, विश्वकृट पर साकेत का सारा समाज, भरत के साथ राममिलन एवं लक्ष्मण् और उमिला का छिएक संयोग होता है, पूर्वार्द्ध कहेंगे, क्योंकि सारा समाज यहीं पर से विभिन्न दिशाओं की थ्रोर अग्रसर होता है और अपना पथ निरूपण करता है। श्रन्तिम चार सगों को उत्तरार्द्ध वहेंगे क्योंकि उसमें उन कार्यों की पूर्ति होती है श्रथवा वियोग का श्रन्त होता है जिसका श्रारम्भ हम पूर्वार्द्ध में देख चुके हैं।

्षूवर्द्धि सगों में कथा का क्रमिक विकास है। यद्यपि कैकेयी की वर-याचना एवं दशरथ-मरण का भावपूर्ण वर्णन बुछ अनुचित प्रतीत होता है किन्तु उसका भी स्थान है। यदि कैकेयी वर-याचना न करती तो वनगमन कैसे होता और दशरथ की मृत्यु से जो गम्भीरता उत्पन्न हो गई उसका प्रादुर्भाव कैसे होता और किस प्रकार कैकेयो का लांछन दूर किया जाता, एवं किस प्रकार लक्ष्मण और उमिला का मिलन होता, जो कथा को गति देने में सहायक होता।

जतरार्द्ध में नवम सगं उमिला के उद्गारों से ही पूर्ण है, जिसके कारण कथा की गित में विराम उत्पन्न हो गया है। दशम सगं में विवाह के पूर्व की कथा उमिला द्वारा वर्णन की गई है। कुछ कथा हनुमान द्वारा कहलाई गई है और कुछ विशय द्वारा दिव्य दृष्टि से दिखलाई गई है। इस प्रकार कथा जोड़ करके पूर्ण हुई है। कथा का स्थान साकेत है। इसलिये प्रयास यह किया गया है कि पूर्ण कथा सावेत में ही हो। पूर्वार्द्ध कथा तो साकेत में ही घटित होती है केवल चित्रकूट की घटना साकेत के बाहर की प्रतीत होती है किन्तु कि मंभप्रति साकेत-समाज वहीं पर सारा" वहकर इस ग्रभाव को हटा दिया और इस कमी की पूर्ति कर ली।

जैसा ऊपर कहा गया कि शेप कथा शत्रुघन, हनूमान एवं वशिष्ठ जी की दिन्य दृष्टि से हमें ज्ञात हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं उत्पन्न हुआ। अतएव साकेत नाम सार्थक ही हुआ है।

कथानक में नवीनता है वयों कि पूर्वप्रतिपादित दिपय को नवीन प्रसंगों की उद्भावना से, उपेक्षितों को प्रमुख स्थान देने से एवं सामयिकता के प्राधार पर वर्णन करने में कवि पूर्ण सफल हुआ है। यही नहीं, गुष्त जी ने मर्मस्थलों को पहिचाना भी है। जैसे लक्ष्मण उमिला का हास-पिरहास, कैनेयो-मन्थरा-सम्बाद, भरत-आगमन, उमिला-चिन्तन एवम् उसकी विरहक्षा, चित्रकूट के

श्रवसर पर कैंकेयी, भरत, जावालि, रामचन्द्र ग्रादि का वार्तालाप, भरत-माण्डवी-वार्तालाप, साकेत-वासियों की रण-सज्जा एवं पुनर्मिलन ग्रादि का सफल चित्रण कर कथानक को पूर्ण सरस बनाया।

चित्र-चित्रण्—साकेत चरित्रप्रधान काव्य है। इसमें बहुत से पात्र हैं जो उमिला के चरित्र को विकसित करने में सहायक होते है। यदापि गुप्त जी ने लक्ष्मण् धीर उमिला को प्रधानता देने का प्रयास किया है किन्तु धपने धारा-ध्यदेव राम को भुला न सके ग्रीर श्रनायास ही प्रमुख स्थान पर ला बिठाया। उन्होंने उन्हें श्रवतार के रूप में व्यक्त किया है किन्तु पारिवारिक जीवन में हम उन्हें साधारण व्यक्तियों के रूप में ही पाते हैं। इस प्रकार साकेत में दो प्रकार के पात्र मिलते है—ग्रवतारी अथवा श्रमानव धीर दूसरे मानव। मानव के श्रन्तगंत एक प्रकार के वे पात्र है जो नियमों पर दृढ़ है। उनमें विसी प्रकार के परिवर्तन होने की सम्भावना ही नहीं है। जैसे भरत, कौ शत्या, माण्डवी धादि। दूसरे प्रकार के वे पात्र हैं जो परिस्थितियों के श्रनुसार श्रपने में परिवर्तन लाते रहते हैं किन्तु इन परिवर्तनों के होने पर भी वे सामाजिक मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हैं। यथा—कैकेयी, लक्ष्मण् श्रीर उमिला श्रादि। ग्रतः हम राम एवम् उन पात्रों के चरित्र का विवेचन करेंगे जो श्रमी तक उपेक्षित रहे हैं।

राम—राम को गोस्वामी तुलसीदास की तरह गुप्त जी ने शिवत, शील एवं सोन्दयं से श्रोत-श्रोत ईश्वर का श्रवतार माना है। उन्होंने मुखपृष्ठ पर ही लिखा है कि—

"राम तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर चमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे॥"

फिर गुष्त जी घोषणा करते है कि "हो गया निर्मुण समुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। किसलिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज वनकर मानवी का पर पिया।" रामचन्द्र घीर, वीर और गम्भीर है। परि-रियतियों को अपने वश में करते चलते है। यदि उनके ऊपर किसी प्रकार के निष्ट की सम्भावना होती है तो घवड़ाते नहीं हैं चित्क उसका कारण ज्ञात जर और उसका निदान निर्धारित कर उस पर सलग्न हो जाते हैं। जब वे खते हैं कि उनके पिता शोकानुर है तो माता से कारण जानकर एक निश्चय र आरुढ़ हो जाते हैं और पिता से कहते हैं कि उन भी भावश्यकता नहीं स्थोक मुक्तमें और भरत में कोई अन्तर नहीं है।

"करें वे प्रिय यहां निज कर्म पालन। करूँगा में विषिन में धर्म पालन॥"

लेकिन लक्ष्मण को पिता पर को बित होने पर वे समकाते हैं श्रीर कहते हैं कि—

"वड़े की बात है त्रविचारणीया, मुकुट-मणि तुल्य शिरसा धारणीया।"

इस प्रकार वे बड़ों के प्रति श्रद्धा रखने एवं मर्यादा का पालन करने में सहायक होते हैं।

उनमें माता श्रीर पिता के प्रति प्रेम नो श्रटूट था ही श्रीर यही कारएा था कि उनके वचनों को शिरोधार्य कर बनवास स्वीकार किया। उनमें भाई के प्रति कितना निरुद्धल प्रेम था, इसके दर्शन हमें उस समय मिलते हैं जब प्रिमित्रा कहती हैं कि मैं तो श्रपना भाग छोड़ ही नहीं सकती। उस समय राम के सद्विचारों को सुनिये—

"भैया भरत अयोग्य नहीं, राज्य राम का भोग नहीं, फिर भी वह अपना ही है यों तो सब सपना ही है।"

्वही राम लक्ष्मरा के शक्ति लगने पर कितने दुःखित होते हैं? उनके इस कथन में "तुम न जगे तो सुनो राम भी सो जावेगा" कितनी मार्मिक वेदना एवं असीम प्रेम प्रकट होता है।

वे स्रादर्शवादी थे। स्रायों का स्रादर्श बताने के लिए ही वे स्राये थे। वन में स्राने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि—

"में आयों का आदर्श वताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग वनाने आया॥'

मानस के राम धर्मस्थापन हेतु उत्पन्न हुए थे, किन्तु गुप्त के राम नवीनता लिये हुए ब्रादर्श बतलाने के लिए ब्राये थे। गुप्त जी के राम में जो विनोद-प्रियता है वह मानस के राम को कहाँ प्राप्त हो सकती थी। पेचे वन में सीता के साथ विनोदपूर्ण वार्ताभी करते पाये जाते हैं। देखिये—

"हो जाना लता न श्राप लता संलग्ना, कर तल तक तो तुम हुई नवल दलमग्ना। यह सीता फल जय फलें तुम्हारा चाहा, मेरा विनोद तो सफल, हॅंसी तुम श्राहा।"

## वीसवी शताब्दी के महाकाव्य

यही विनोदी राम चीरता के अवतार और शीर्य की प्रतिमा बन जाते हैं भीर दुष्टों को दमन करने में अपने वल का परिचय देते हैं। रखक्षेत्र में रावण की ललकारते हुए दृष्टिगोचर होते हैं और कहते हैं—

".....धिक भीर ! पीठ जो सुकतें फेरे, इसे समक रख, बाज भाग भी तू न सकेगा।"

√ लद्मण् — इस काव्य के नायक है। वीर, न्यायी, विवेकी एवं सौन्दर्यवादी हैं ग्रीर साथ ही रागी भी, किन्तु यह सब होते हुए भी राम के भाई ग्रीर उनके चरणसेवी सेवक है। वीर होने के कारण किसी प्रकार के घन्याय को सहन नहीं कर सकते। जब ने देखते हैं कि कैंकेथी भरत की छाड़ में कुछ उत्तेजना देती है उसी समय उनका कोध भड़क उठता है ग्रीर वे कहते हैं—

"थरे मातृत्व तू श्रव भी जताती।
ठसक किसको भरत की है बताती?
भरत को मार डालू श्रोर तुमको।
नरक में भी न रक्कू ठोर तुमको।
भला वे कान हैं जो राज्य लेवें,
पिता भी कौन है जो राज्य देवें?

किन्तु राम के समक्षाने पर उनका सारा कोष निष्ट हो जाता है भीर अश्रुवारा प्रवाहित होने लगती है। इससे उनके हृदय को निःस्वार्थ भावना एवं स्वच्छता प्रकट होती हे। उनका कथन केवल राम के प्रति जो अन्याय हो रहा या इसी हेतु था न कि अपने स्वार्थ के लिए। उन्ही लक्ष्मण का स्वर भरत-प्रागमन पर कुछ भिन्न सुनाई पड़ता है। उनमें आज न उतना आकोश है भीर न उतना आवेश। वे कहते है कि यदि वे कुमतिवश वन में पधारे हे तो में भी अपना धनुपसंघान करूँगा और राम की वात भी नहीं मानूंगा। मारीच-वध के अवसर पर जब सीता जी लक्ष्मण पर अनुचित वचनों का प्रयोग करती है और निर्मम, जड़, निर्दय, पाषाणहृदय वाला वतलाती है और कहती है कि राम पर आवित्त आई है तुम जाकर उनकी सहायता करो, यदि तुम न जाओ तो में जाऊ, तुम कैसे क्षतिय हो? तो लक्ष्मण के उस अवसर के वावय उनके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। देखिये—

"में फैंसा चित्रय हुँ इसको तुम क्या समभोगी देवी , रहा सदा ही और रहुँगा सदा तुम्हारा पद-सेवी।

13/2

उठा पिता के विरुद्ध में किन्तु श्रार्य भायां हो तुम। नहीं श्रम्थ ही किन्तु यधिर भी श्रयला बन्धुश्रों का श्रनुराग। जो हो जाता हूँ, पर तुम करना नहीं कुटी का त्याग॥"

त्तहमण् में कितनी सामर्थ्य है, कैसा क्षत्रियत्व है। मीता कैसे समक्ष नकती क्योंकि वह तो उनका पद-सेवी या श्रौर वे प्रार्थभायां घों। यही स्वरूप उन्होंने देखा था।

उनमें स्वाभाविक उपता है जिसे वे न राम के सम्मुख और न सीता जी के सामने शिथिल होने देते, विस्क अपने क्षित्रयत्व एवम् उप्रता को सदैव जाज्वत्यमान रखते हैं। उनकी इस उप्रना एवं क्षित्रयत्व के गर्व पर प्रत्येक को अभिमान हो सकता है। उसमें स्वार्थ की गन्ध नहीं। साकेतकार ने लक्ष्मण जी को तुलसी जी के लक्ष्मण से अधिक उप्र बना दिया क्यों कि मानस में लक्ष्मण जी राम और सीता के सम्मुख अस्वाभाविक स्व में विल्कुल नम्र बन जाते हैं जो उनके चरित्र को ऊँवा उठाने में सहायक नहीं होता है। उमिला तो उनके उसी उप्र स्वस्य एवम् एठ पर मुख्य हुई थीं—

"सुन देख हुड़े विभोर में , बटती थी परिधान-होर में । ध्रव भी यह एंड स्फती , तब तो हूं श्राज ज्भती।"

वह एक-पत्नी-न्नत-धारी था। शूर्पग्पा के प्रति तिरस्कारपूर्ण कृत्य इसका खज्जवल प्रमागा है। यही नहीं, मेघनाथ-वध के ग्रवसर पर उनके स्वयं के वचन इसकी पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं कि —

'यदि सीता ने एक राम को ही वर माना, यदि मैंने निज वध् उर्मिला को ही जाना। तो यस श्रय त् संगल वाण यह मेरा छूटा। रावण का वह पाप पूर्ण हाटक घट फुटा॥"

"निज वयू उमिला को ही जाना।" कितने महत्त्व की बात है। उमिला का स्त्रीहृदय ही समक्ष सकता है कि वह कितनी सौभाग्य-वती है।

श्रन्तिम वचनों में उनके वीरता के सम्पूर्ण लक्षरा प्रकट हो जाते हैं श्रीर वे मैघनाथ का वध करते हुए देखे जाते हैं। उनके वीरत्व के दर्शन स्थल-स्थल पर मिलते हैं। यही गुरा उन्हें नायक के पद पर श्रासीन कराने के लिए पर्याप्त हैं। वीरता के साथ ही वह प्रेमी भी हैं। जनके दर्शन हमें प्रथम एवम श्रन्तिम सर्ग में प्राप्त होते हैं।

## वीसवी राताच्दी के महाकाव्य

"हार जाते पति कभी पत्नी कभी, किन्तु वे होते श्रधिक हिपैत तभी। श्रेमियों का श्रेम गीनानीत हैं, हार में जिसमें परस्पर जीत हैं॥"

'वनवासी के लिए सुमन की भेंट भली वह। किन्तु उसे तो कभी पा चुका प्रिये, ग्राली यह॥''

जो लोग यह आक्षेप करते है कि साकेत में लक्ष्मण जी का चरित्र नायक्त के लिए उचित नहीं प्रतिपादित हुआ , उन्हें लक्ष्मण के चरित्र का फिर से प्रवलोकन करना चाहिए और देखें कि वह निर्भोक, स्पष्टवक्ता, वीर, संयमी। उदार, एक-पत्नी-व्रत-धारी एवं सहदय है । ये गुण नायक के लिए पर्याप्त है।

भरत—स्यागी, तपस्वी एवं भ्रातृत्रेम से परिपूर्ण है। जब भरत निनहाल से लौटकर साकेत माते हैं मौर माता के कृत्य को जानते हैं तो वे प्रश्न करते हैं कि—

''राज्य क्यों माँ राज्य केवल राज्य? न्याय, धर्म, स्नेह तीनों त्याच्य। स्वार्थ ही ध्रुव धर्म हो सब ठौर, क्यों न मां? भाई न वाप न श्रौर।''

इस प्रकार हमें भरत के हृदयगत भावों का पूर्ण परिज्ञान हो जाता हैं कि वे कितने न्याय-धर्म-स्नेह से युक्त एवं भ्रात्-िपत्-प्रेम से म्रोत-प्रोत हैं। राज्य-वैभव उन पर प्रपना प्रभाह नहीं डाल सकता। वे तो निःस्पृह हैं म्रीर इतने महान् है कि उनकी महत्ता का म्राभास उनकी माता कै केयी को भी न लग सका। रामचन्द्र के ये वचन कि—

"उसके श्राशय की थाह मिलेगी किसको ? जन कर जननी ही जान न पाई जिसको ।"

उन्हें दुःख है कि उन्हीं के कारण सारे उत्पात उत्पन्न हुए है। यदि वे इस संसार में न हुए तो क्या इसमें कमी आ जाती। वह अपने लिए नहीं दुःखीं हैं, वह तो आज उमिला के लिए दुःखी हैं जिसने मोजन तक नहीं ग्रहण किया। कितना वैदनाशील हृदय है।

वै वीर हैं। यद्यपि वे जटा घारण िकए हुए त्यागी थे िकन्तु प्रत्यञ्चा हाथ में ही रहती थी िक अवसर पर उसका प्रयोग कर सकें। जब उन्होंने सुना कि लक्ष्मण के शक्ति लगी है तो उन्होंने अपना पथ निश्चय कर िलया श्रीर श्रादेश दिया कि सेना तैयार हो श्रीर समस्त साकेत तत्पर हो जावे जिससे कि रावशा की लंका शेप न रह जाय।

"मातात्रों से माँग विदा मेरी भी लेना। में लक्ष्मण पथ पथी उर्मिला से कह देना॥ लौट्गा तो साथ उन्हीं के श्रौर नहीं तो। नहीं नहीं वे मुक्ते मिलेंगे भला कहीं तो?"

कितना दृढ विचार ग्रीर कैसी उमंग । यही नही, भरत-राम-मिलन कितना मर्मभेदी है। वहाँ पर भरत की महत्ता प्रकट होती है। रामचन्द्र के यह वचन कि—

"उठ भाई तुल सका न तुक्तसे, राम खड़ा हैं। तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर घ्राज पड़ा है॥ में बन जाकर हँसा, किन्तु घर घ्राकर रोया। खोकर रोये सभी, भरत में पाकर रोया॥"

प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उनके चरित्र मे स्थिरता है। उनका त्यागमय जीवन हमारे लिए धादर्श है क्यों कि जिस माता ने उनके लिए राज्य-याचना की थी उसको तो वे ठुकरा ही चुके थे। वे तो राम की चरणरादुका लेकर भपने को कृतकृत्य समभते है और सारे कार्य उसी पादुका की पूजा करके करते हैं। राम नहीं किन्तु राम की पादुका तो है, कितना अदूट प्रेम एवं श्रद्धा है।

देश का कार्य, राज्य-संचालन एवं राज्य-व्यवस्था ठीक प्रकार से ज़लती है, किसी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं है, सारा समाज सुनी तो है। इन सबका ब्यान उन्हें सदैव रहता है किन्तु अपनी चिन्ता उन्हें नहीं है। वह तो ऋषियों की तरह नन्दीग्राम में स्थित सारी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। उन्हें भोग के लिए कुछ न चाहिए। आज वह तपस्वी है और त्यागी है, इसी-लिए सारा विश्व उनकी महत्ता को स्वीकार करता है। जितना नि:स्वार्थी और आतृ प्रेमी। च्या कोई देश ऐसा व्यक्ति सम्मुख उपस्थित कर सकता है।

श्रमुष्टन—इनका चरित्र एक ग्रादर्ण चरित्र है। इनके तिचारों में दृढ़ता है। यह सदैव सत्कार्य करने के लिए उद्यत रहते हैं। किसी ग्रनाचार को सहन करना जानते ही नही। स्वभाव से ही वे वीर है। क्षत्रियत्व की भावना माता से ही प्राप्त है जो इन्हें प्रोत्साहित करती रहती है। लक्ष्मण ग्रीर इनमें समानता होते हुए भी वैषम्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जब वे निहाल से साकेत पहुँचते हैं तो लक्ष्मण पर ग्राक्ष्मर्य करते हैं कि तुम्हारे होते हुए यह उत्पात हुग्ना ?

"चे तुम्हारे भुज भुजंग विशाल, क्या यहाँ कीलित हुए उस काल ?"

याज वह राजहोही वने हुए है। वह फ़ान्ति चाहते हैं। स्राज वह राज्य-सत्ता हटाकर प्रजानन्त्र (हिमोप्नेमी) नाना चाहते हैं। उनका कथन कितना उचिन प्रतीत होता है, मानों कवि स्वयं बोन रहा हो—

"राज्य पद ही वयों न श्रव हट जाय, लोभ मट का मृल ही कट जाय। कर सके कोई न दर्प न दम्भ, सब जगत में हो नया श्रारम्भ। विगत हों नरपित रहें नर मात्र, श्रोर जो जिस कार्य के हों पात्र। वे रहें उस पर समान नियुक्त, सब जियें ज्यों एक ही कुल भुक्त।"

용 원 용

"पूर्ण हो हुर इप्ट तेरी तृष्टि। चीर ने मारी हृदय पर मुष्टि॥"

इससे इनके चरित्र का पूरा प्रतिविग्व हो जाता है। उसिता—काव्य की नायिका है। वह ग्रति मुन्दरी है। उसकी ग्रामा प्रासाद में निकर उठी है। वह—

> "श्ररण पट पहने हुए श्राहाद में , कोन यह बाला खड़ी शामाद में ? प्रकट मूर्त्तिमती उपा तो नहीं ? कान्ति को किरण उजाला कर रहीं॥"

वही बाला लक्ष्मण के साथ हास-परिहास में लीन है, किन्तु परिरम्भण के परवात् एक दूसरे से पृथक् हो जाते हैं। उसी उमिला का जीवनधन आज राम के साथ वन की जा रहा है। कहाँ वे आनन्द के दिन और कहाँ यह विपम वियोग। उसे अपने पित के साथ जाने को भी न मिला जबिक सीता अपने पित के साथ जा रही है। यदि वह उनके साथ जाने का हठ करती तो शायद लक्ष्मण भी न जा सकते और इस प्रकार अपने प्रिय पित के मार्ग में वाधक वनती। कितना त्याग है और कितनी ममता! उसे दु.ख केवल यही है कि—

'दे सकी न साथ नाथ का भी, ले सकी न हाय! हाथ का भी।'

उसे इस बात का दुःग है कि "बला में क्या हो गया ग्रीर रस में कीन विष बो गया।" इस प्रकार कभी वह रोती है ग्रीर कभी शान्त हो जाती है, लेकिन जब दशरथमरण सुना तो उसने पूछा—

> "मां कहाँ गये वे पूज्य पिता, कर के पुकार यों शोकरता। उर्मिला सभी सुध बुध त्यागे, जा गिरी केंकेयी के खागे॥"

दुःल में इस दुःल ने तो उसे अधिक अस्थिर बना दिया। उसकी दुःल एवं विरह की सारी भावनायें परिस्थितियों के अनुसार वृद्धि पाती रहती है। उसका विश्ह इतना व्यापक हो गया है कि जिसने उमके आत्मज्ञान तक को नष्ट कर दिया। जब उसे पूर्व पति-मिलन का स्मरण हो आता है तो उसकी हृदय-कली कुम्हला जाती है क्यों कि वह तो इतनी हन-भागिनी है कि न तो वह बन ही पा सकी और न उसे भवन ही प्राप्त हो सका। उसे माता के वचन दु: यदायों प्रतीत होते है—

''साल रही सिख मों की भाँकी वह चित्रकृट की मुभको। बोलीं जब वे मुभसे मिला न वन ही न भवन ही तुमको॥''

वह नारी है। नारी-सुलभ भावना उसे व्याकुल बना रही है। उसे दुःख है कि उसके प्रियतम उसे उस अवस्था में न पा सकेंगे जिस अवस्था में छोड़ गये थे। उमिला का कथन —

> "पाया था सो खोया हमने क्या खोकर क्या पाया, रहे न हममें राम हमारे, मिली न हमको माया।

"श्रामे जीवन की संध्या है देखें क्या हो श्राली, तू कहती है चन्द्रोद्य ही काली में टिजयाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच ? तो कृतार्थ यह चेरी, जीवन के पहले प्रभात में श्राँख खुली जब मेरी।"

वह वीर क्षत्राणी भी है। वीरोचित गर्व एवं मान-मर्यादा का सदैव ध्यान रहता है। उसका कथन—

> 'धीरो, धन को ग्राज ध्यान में भी मत लाग्रो, जाते हो तो मान हेतु ही तुम सब जा़्रो।

सावधान ! वह श्रधम धान्य-सा धन मत छूना,
तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि ही देगी दृना ॥'

कितना उत्साहवर्द्ध क है। उसे श्रपने देश, जाति, कुल, कान सबका ध्यान है।
देखिये उसकी वाणी की घोजस्विता—

"विन्ध्य-हिमालय-भाल, भला भुक जाय न धीरो, चन्द्र-सूर्य कुल कीर्ति कला रुक जाय न वीरो। चढ़ कर उत्तर न जाय सुनो कुल मौक्तिक पानी, गंगा यसुना सिन्धु श्रीर सरयू का पानी॥"

स्त्री को प्रपने पित के एक-पत्नी-न्नत पर क्तिता गर्व होता है कि उसे स्त्रीजाति ही समभ सकती है। ग्राज जब उसने लक्ष्मण से कहते सुना कि मैने केवल उमिला को ही ग्रपनी पत्नी बनाया है उस समय वह कैसी गौरवान्वित हो जाती है—

"उधर उमिला विधु-बदन लज्जा की लाली, फूली संध्या प्राप्त कर रही थी दीवाली।"

ग्राज हम उसी उमिला के दर्शन प्राप्त कर रहे है। प्रारम्भ में वह नारी ही थी और ग्रन्त में भी वह वही है। उसका कथन कितना सार्थक है—

"स्वामी स्वामी जन्म जन्म के स्वामी मेरे, किन्तु कहाँ वे ब्रहोरात्र वे साँम सबेरे।"

नारी क्या चाहती है और किन इच्छाओं की पूर्ति में प्रसन्न होती है, हमें उर्मिला के चरित्र से प्राप्त हो सकता है।

वह श्लाघ्या है। श्रभी तक हमने सीता जी का त्याग एवं रुदन सुना था, श्रव हम जीमला के रुदन पर दृष्टिपात करते हैं। उमिला की परिस्थिति विचित्र है। उसकी तुलना न तो यशोधरा से की जा सकती है श्रीर न प्रिय- प्रवास की राधा से। राधा का त्याग सर्वोपरि था, किन्तु जीमला का त्याग इसलिये विशिष्ट कहा जा सकता है कि उसने सुख का रसास्वादन एवं श्रनुभव प्राप्त कर लिया है श्रीर उस सुख से एक लम्बी श्रवधि तक श्रसहायावस्था में स्वेच्छापूर्वक विचत रहना कितना वड़ा त्याग है। राधा ने उस भोग की भोगा ही नही था। ग्रतः उसमें पड़ी भी नहीं श्रीर उसने परसेवा का दूसरा मार्ग श्रपना लिया। यशोधरा की मनोज्यथा सबसे भयकर कही जा सकती है वयोकि उसने भोगों को भोग लिया है श्रीर उसे यह भी जात है कि उसके स्वामी सदैव के लिए उससे पृथक् हो गए है लेकिन उसके जीवन के श्राधार के लिए राहुल सा पुत्र है जिसके द्वारा वह श्रपने दुःखों को भुला भी सकती

है। ग्रतः उमिला का रुदन एवं त्याग साहित्य मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

कैंकेयी—उसका चरित्र सरल, कठोर एवं मातृत्व से पूर्ण है। उसके उदात्त व्यक्तित्व के दर्शन हमें प्रारम्भ में ही मन्यरा के वार्तालाप के अवसर पर—जब वह राम के अभिषेक पर अप्रसन्तता प्रकट करती है—प्राप्त होते है। वह उसे डॉटती है और कहती है कि—

वचन तू कहती है क्यों वाम ? नहीं क्या मेरा बेटा राम् ?"

श्रीर मन्थरा को दूर हटने का ग्रादेश देती हुई कहती है—
"उड़ाती है तू घर में कीच, नीच ही होते हैं वस नीच।
हमारे श्रापस के ज्यवहार, कहाँ से समके तू ग्रजुदार ?"

किन्तु मन्थरा के यह वचन कि "भरत से सुत पर भी सन्देह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह।" कितने मनोवैज्ञानिक हैं जिनका प्रभाव कैकेयी पर ऐसा पड़ता है कि वह कठोर बन जाती है। श्रपने पित के प्रेम को ठुकरा देती है। गाईस्थ्य सम्बन्धों को विच्छेद कर दो वरदान माँग ही लेती है और उन पर श्रटल रहती है। कहाँ तो वह इतनी सरल श्रीर कहाँ वह इतनी कठोर बन जाती है कि राम को चौदह बरस बनवास श्रीर भरत को राज्याभिषेक, यह केवल श्रपने पुत्र भरत के लिए ही करती है और उसी समय करती है जब उसे परिस्थितियाँ वाध्य कर देती हैं। वह मानिनी श्रीर दर्पपूर्ण है। लक्ष्मण के बचन उसे श्रसहा है श्रीर भरत द्वारा उन्हें मजा चला देना भी चाहती है किन्तु परिस्थिति की विवशता के कारण कुछ बोल नहीं सकी। दशस्य की मृत्यु पर उसे दु:ख था किन्तु उस श्रवसर पर उसका रोना भी उपहास ही होता क्योंकि उसने स्वयं यह दशा उत्तन्त की थी, इसलिए उसकी श्रांलें फट सी गई थीं।

पुत्रप्रेम उसमें इतना उग्र है कि नरक भोगने के लिए भी प्रस्तुत है। वह तो यही चाह रही है कि—"राज्य कर वत्स मेरे लाल" लेकिन भरत के समक्ष उसकी एक चाल भी न चली ग्रौर उसे ग्रपनी भूल ज्ञात हुई। तीर से वाए। छूट चुका था, ग्रवं क्या हो सकता था। ग्रागे चलकर हम कैकेयी को दूसरे रूप में ही देखते हैं। प्रायश्वित्त से मन में जो शुद्धि प्राप्त होती है उसी के दर्शन इन पंक्तियों में किये जा सकते हैं। कैकेयो कहती है कि—

''हाँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन लें तुमने स्वयं श्रभी यह माना॥ यह सच है तो फिर लोट चलो घर भैया।

प्रपराधिन में हूँ तात, तुम्हारी मैथा॥

दुर्चलना का ही चिन्ह विशेष शपथ है।

पर अवला जन के लिए कान सा पथ है?

यदि में उकसाई गई भरत से होऊँ।

नो पनि समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ॥

""

माता सब कुछ सहन कर सकती है किन्तु पुत्र की मृत्युचर्चा उसके लिए ग्रसहा होती है, फिर भी वह भरत नी कालिमा को धोने के लिए ग्रीर अपने पाप को नष्ट करने के लिए भरत की शपथ खाती है। वह जानती है कि प्रायिचत्त हारा मनुष्य की ग्रात्मा शुद्ध, निर्मल एवं पिवत्र हो जाती है। ग्रतः प्रायिचत्त कर यह उज्ज्वल चरित्र वाली बन गई। उसका वात्सल्य अनुकर्रिया है।

वह वीरागना थी। रग्-सज्जा के ग्रवसर पर उसके घोजपूर्ण वचन उसकी वीरता को प्रकट करते है। वह कहती है कि —

> "भरत जायगा प्रथम श्रोर यह में जाऊँगी, ऐसा श्रवसर भला दूसरा कव पाऊँगी ? "मैं निज पति के संग गई थी श्रसुर समर में, जाऊँगी श्रव पुत्र संग भी श्रिर संगर में॥"

ये वीरोचित शब्द उसी के ग्रनुकूल थे। राम के प्रति उसके भाव पवित्र हैं—
"ढोया जीवन भार दुःख ही ढोया मैंने,
पाकर तुम्हें परन्तु भरत को पाया मैंने।"

कै केयी का चरित्र परिस्थितियों के ग्रालोडित-विलोडित होने पर कैसा विकसित होता चलता है, भलीभाँति प्रकट हो गया।

तुलसीदास ने तो मन्थरा को दोषी ठहराया ग्रीर कहा कि देवताग्रों ने .जमकी मित भ्रष्ट कर दी। यदि यह सत्य था तो दशरथ की मृत्यु के पश्चात् जसका सुन्दर चरित्र मिलता। यह कभी गृष्त जी ने जिस मनोवैज्ञानिक ढंग से पूर्ण की है वह सदैव स्मरणीय रहेगी।

मारहवी—उसका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल है। उसका त्याग तो महान् है ही। उसे न सीता के समान पित का साय ही प्राप्त हो सका ग्रीर न उमिला की तरह वियोग ही। उसकी दशा तो विचित्र ही है। उसके सामने एक कठोर वत है। उम पर उसे सदैव चलना है। वह वीरागना है ग्रीर पित-परायणा भी। वह सबके दुःसो को समभने वाली है। वह कहती है—

"हाय नाथ धरती फट जाती, हम तुम कहीं समा जाते। तो हम दोनों किसी मूल में, रह कर किनना सुख पाते।"

उसका यह कथन है कि-

"सुख को तो सभी लोग भोग लेते हैं। किन्तु हलाहल भवसागर का शिवशंकर ही पीते हैं।"

उसे इसी दशा पर सन्तोष है, क्यों कि यह सब हम लोगों ने अपने धाप ही स्वीकार किया है। यह सब होते हुए भी उसमें विनोद की भलक भासित हो जाती थी—

"कोई तापस कोई स्यागी कोई आज विरागी हैं। घर सम्हाजने वाले मेरे देवर ही बड़भागी हैं॥"

वहीं माण्डवी भरत को घँगं दिलाने वाली एवं पथप्रदर्शिका के रूप में उपस्थित होती है। वह कहती है कि दैव हमारी परीक्षा ले रहा है। उसे प्रब भी सन्तोप नहीं।

"हम क्या सब कुछ श्रीर नहीं हे सकते उसको ? श्रादर से इस ठीर नहीं ले सकते उसको ?" वह निर्भोक है। उसे भय की भी विन्ता नहीं। वह अपने कर्त्तव्य पर श्रारुड़ है। वह कहती है—

"हम सब होंगे जहाँ, हमारा स्वर्ग वहीं है। देव श्रभागा देव हमारा कर क्या लेगा॥" - इस प्रकार उसका चरित्र महान् है ग्रौर ग्रादरगीय भी।

प्रकृति-चित्रण्—गुष्त जी ने कविषरम्परा का निर्वाह करते हुए प्रकृति का चित्रण् किया है। उनका प्रकृति के प्रति विशेष ग्रनुराग नहीं प्रतीत होता है। इसलिए उन्हें सर्वत्र सफलता नहीं मिल सकी। साकेत में गुष्त जी ने प्रकृति को ग्रालम्बन रूप में चित्रण् किया है। उसवा मधुर दृश्य जो हमारे सम्मुख रखा गया है उत्साहवर्द्धक नहीं है। वेवल वर्णन के लिस् ही प्रतीत होता है। देखिये—

"श्रास पास लगीं वहाँ फुलवारियाँ, हँस रही हैं खिलखिलाकर क्यारियाँ।"

නු

"तुभ पर ऊँचे भाड़, तने पत्रमय चत्र पहाड़ ! क्या श्रपूर्व है तेरी श्राड़, करते हैं वहु जीव विहार ॥ श्रो गौरव गिरि उच्च उदार ।"

मानवता के भ्रारोप मे प्रकृति-चित्रम् का स्वरूप देखिये— "यरी सुरभि जा लौट जा श्रपने श्रंग सहेज। त्र फूलों में है पत्नी यह कॉटों की सेज॥"

संवेदनात्मक स्वरूप में प्रकृति का चित्रण देखिये। उमिला दुःखित है। उसके दुःख में वसन्त भी दुःखी होकर क्षीण हो रहा है—

"ओ हो ! मरा वह वराक वसन्त कैसा ? ऊँचा गलारुध गया श्रव श्रन्त जैसा॥ देखो बड़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है। तो ऊर्ध्व माँस उसकी चलने लगी है॥"

पट्-ऋतु-वर्णन उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है किन्तु वह शारीरिक ताप का अनुमान लगाने के लिए नहीं, विक्त उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या हुई इसका वर्णन किया है। देखिये—

> ''जा मलयानिल लौट जा, यहाँ श्रवधि का शाप। लगे न लू होकर कहीं, त् श्रपने को श्राप॥"

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति-चित्रण में गुप्त जी ने निशेष रुचि नहीं विखलाई। इसके दो कारण हो सकते हैं—एक तो साकेत में प्रकृति का स्थान साकेत तक ही सीमित था, दूसरे विरहकाव्य होने के कारण प्रकृति के हैंसते हुए स्वरूप को चितित करना उचित भी नही था।

रस श्रीर भाव—इस काव्य में श्रांगार तथा करुण प्रधान है। श्रन्य रस वीर, रीड़ श्रप्रधान। श्रांगार रस का पूर्ण परिवाक हुमा है। प्रथम सर्ग में लहमण श्रीर उन्निक क्षेत्र के दर्शन होते है जहाँ वे हास-परिहास करतें पाये जाते हैं सदैव स्मरणीय रहेगी

उसका चरित्र द्वार के समान पार बोली उर्मिला।

पूर्व समान पार बोली उर्मिला।

सदव स्मरणीय रहेगी

- उसका चरित्र दू ... कमल-सा था खिला ,

प के समान ए गोर बोली उर्मिला ।

प के समान ए गोर बोली उर्मिला ।

प के समान ए गोर बोले के छोड़ना ,

भी । उस् कह कर न मेरा तोड़ना ॥''

"पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वही ,

चूम कर फिर फिर उसे बोले यही ॥''

## सप्तम ग्रध्याय

यहाँ पर जिमला की सरम जिस्तियाँ उद्दीपन का कार्य कर रही है। हुँसी अनुभाव है और हाथ का चूमना रित का स्थायीभाव है जो धार्य पूर्णना को प्राप्त कर लेता है। देखिये—

"हाथ लदमरा ने तुरन्त यदा दिये, श्रोर बोले - एक परिरम्भण प्रिये। सिमिट-सी सहसा गईं प्रिय की प्रिया, एक तीचण श्रपांग ही उसने दिया। किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया, श्राप ही फिर प्राप्य श्रपना ले लिया।"

्रें यद्यपि यह प्रसंग भ्रश्लीलता के वर्ज्यं तट तक पहुँच गया है किन्तु कि वि इन्हें नायक भ्रीर नायिका के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है। इसलिए उसने भ्रपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का परिचय देकर उनके प्रेमवर्णन में कोई कसर उठा न रक्खी। वे (लक्ष्मर्गा-उर्मिला) युवक और युवती है। उन्होंने प्रगाढ़ परिरम्भरा भ्रीर तीक्ष्म भ्रपनां भ्रपनां प्राप्य के लिया।

संयोग के पश्चात् ही उर्मिला की वियोगावस्था प्राती है। उसके जीवन-धन राम के माथ वन जा रहे हैं। यह वृत्त उसे त्रिशूल की तरह मर्म-भेदी हुआ क्योंकि १४ साल की चिर-प्रविध के पश्चात् प्रिय-मिलन की सम्भावना ग्रीर उभड़ते हुए यौवन की उमंग की पूर्ण साब भस्मसात होने जा रही है। वह कुछ न कह सभी। वह "कह कर हाय! घडाम गिरी'—कैसी विपम परिस्थिति है। लक्ष्मण चुप रहकर ग्रांख वन्द कर लेते है। सीता डर जाती है ग्रीर व्यजन इलाती हुई कहती है कि—

> ''श्राज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुग्रा न हा तेरा।''

इस प्रकार लक्ष्मिंग से उमिला का वियोग हो जाता है। वह दुःखी है। जब प्रांगी के ऊपर ग्रधिक दुःख पड़ता है तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो जाया करता है। वहीं दशा उमिला की है। उसका हृदय इतना कोमल हो गया है कि दूसरों के दुःख को देख नहीं सकती—

"सींचें ही यस मालिनें कलश लें कोई न कर्तरी, शाखें फूल फर्ले यथेच्छ वट के फैलें लतायें हरी।" वह स्यात् प्रपने दु:ख को ग्रन्य दु:खियों के साथ रहकर मुला सके इसलिए वह उन प्रोपित-पतिकाओं को निमन्त्रण भिजवाती है, जो दु:खी है। यही नहीं, यह ग्रपनी समता उन पित्रयों में भी करने लगती है जी पिजड़े में बढ़ है।

> "विहम उड़ना भी थे, हो वद्ध भूल गये श्रये. यदि श्रव इन्हें झेर्डू नो श्रोर निर्देशता दये। परिजन इन्हें भूले थे भी उन्हें सब हैं बहे, यस श्रव हमीं माथी-संगी मभी इनके रहे॥" "मेरे उर श्रंगार के बने बाल गोपाल। श्रपनी मुनियों से मिले पले रही नुम लाल॥"

वियोग की दथा में वे समस्त वस्तुएँ, जिनसे प्रियतम का सम्बन्ध रहा है। उद्दोपन रूप में प्यारे की समृति जगाकर उसकी विरहवेदना को तीव वनाती है—

"नेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। जाते तुम्हीं हा प्रिय पन्न पोत वे, दुःखाब्धि में जो यनते सहारे॥"

यही नहीं, विरह में सभी सुखद वस्तुएँ दुःखद बन जाती हैं, इसलिए वह सुरिंग को लौटा देती है, क्योंकि---

"त् फूलों में है पली यह काँटों की सेज।"

कहीं-कहीं पर तो ताप का ऊहात्मक वर्णन भी किया है, किन्तु उसमें स्वाभाविकता नष्ट नहीं होने पायी है। यथा—

"ठहर श्ररी इस हृद्य में लगी विरह की श्राग , ताल-वृन्त से श्रीर भी धधक उठेगी श्राग।"

प्रत्येक विरिहिग्गी अपने प्रियतम से मिलने की अभिनापा रखती है। यहीं रुमिला की भी इच्छा है। उसकी इस अभिनापा में कितना भोलापन एवं आवेंग है। देखिये—

> "यही श्राता है इस मन में , होड़ धाम-धन जाकर में भी रहूँ उसी वन में। प्रिय के वत में विष्न न डालूँ रहूँ निकट भी दूर , ष्यया रहे पर साय साथ ही समाधान भरपूर॥ हर्ष डूबा हो रोदन में , यही श्राता है इस मन में।

बीच बीच में उन्हें देख हूँ, में भुत्सुट की श्रोट, जब वे निकल जायें नव लीं, उसी धूल में लोट॥ रहें रत वे निज साधन में, यही श्राता है इस मन में॥"

वह चाहती है कि मैं घर-वार छोड़कर उसी वन में रहूँ जहाँ पर उसका प्रियतम रहता है, किन्तु उनसे दूर जिससे उनके तप में विघ्न न पड़े। मैं उन्हें भुरमुट में देखती भी रहूँ और उनके उस मार्ग से निकल जाने पर उस धूल में खूव लोटूं। इस प्रकार का मिलन कैसा होगा। 'प्रियप्रवास' में भी इसी भाव को व्यक्त किया है, जहां पर उपाच्याय जी ने श्रात्मत्याग की कितनी भ्रलोकिक उद्भावना की है—

'विधिवश यदि तेरी धार में श्रा गिरूँ में , सम तन बज की ही मेदिनी में मिलाना। उस पर श्रनुकृला हो बढ़ी मञ्जुता से , कल कुसुम श्रनृठी स्थामता के उगाना॥"

--- प्रियप्रवास

षह युवती है। उसके ऊपर योवन का एवं कामदेव का प्रहार होता है। वह कभी योवन को समभाती है कि तू मुझे दुःख न दे; कभी वह कामदेव से प्रार्थना करती है कि तू मुभ वियोगिनी को अपने पुष्पवाणों से न मार। "मुझे फूल मत मारो। मैं भ्रवला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो।" यद्यपि यह भाव परम्परा से गुष्त जी को प्राप्त हुआ है—

"पुरे सनोज सँभारि के मारु कि ईश नहीं यह कोमल बाल है।",

जब उमिला ग्रित व्याकुल हो जाती है ग्रीर उसे केवल रोना ही रोना शेय रह जाता है, तब उसकी दशा पागल की तरह सी हो जाती है। कभी वह उन्माद में कहने लगती है ग्रीर कभी क्षिणक चैतन्यावस्था में श्राकर ग्रपनी सिखयों को समकाने लगती है कि लक्ष्मण ग्राकर उससे कह रहे है कि—

"धियतमे, तपोश्रष्ट में ? भला !

मत छुश्रो मुक्ते में लौट चला !!

नुम सुली रहो हे विरागिनी !!

वस विदा मुक्ते पुण्यभागिनी !!

हट सुलचर्णे ! रोक तून यों ,

पतित में, मुक्ते टोक तून यों !!

लेकिन वह उन्माद भी तो सदैव नहीं रहता जिससे कि वह अपनी दशा में भूली रहती। इस प्रकार वह अपना समय व्यतीत करती रहती है और अन्त में हम उसकी कामना की पूर्ति होते देखते हैं। वह आज— "पैरों पढ़ती हुई उर्मिला हाथों पर थी।"

श्रीर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि-

"लेकर मानों विश्व-विरह उस श्रन्तःपुर में 🗁 🧓

समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में।।"

"श्राँखों में ही रही श्रभी तक तुम भी मानों।

श्रन्तस्तल में श्राज श्रचल निज श्रासन जानों ॥"

जो प्रेम. केवल ऐन्द्रिक था ग्राज उसने ग्रन्तस्थल में ग्रपना ग्रधिकॉर्र स्थापित कर लिया। यह त्याग भावना का परिगाम है।

इस प्रकार ऋंगार के संयोग पक्ष के दर्शन प्रथम, ग्रष्टम ग्रीर ग्रन्तिम सर्गों में मिलते हैं श्रीर वियोग पक्ष के नवम सर्ग में। शारीरिक कुशता से लेकर उन्माद तक की सम्पूर्ण दशाओं का वर्णन मिलता है।

करुण रस के लिए कहना ही क्या—वह काव्य में प्रवाहित ही हो रही है। कौशल्या के वचनों में कितना दैन्य है, उनकी करुण दशा देखिये—

"भेरा राम न वन जावे यहीं कहीं रहने पावे, उनके पैर पढ़ूँगी में कह कर यही श्रहूँगी में। भरत राज्य की जड़ न हिले मुक्ते राम की भीख मिले।" दशरथ के उदगार—

> "मेरे कर युग हैं टूट चुके, कटि टूट चुकी सुख छूट चुके, श्रांलों की पुतली निकल पड़ी।

यह यहीं कहीं है विकल पड़ी।" भरत का वाक्य—"माँ कहां गये वे पूज्य पिता" कितना करुगोत्पादक है। राम-वन-गमन, दशरध-मरगा श्रीर लक्ष्मग्य-शिवत के स्थल करुग रस के मुख्य प्रसंग हैं। वीर रस के उदाहरण साकेत-रग्य-सज्जा के ग्रवसर पर एवं लका-युद्ध में मिलते हें—

> ''शब्द शब्द से, शस्त्र शस्त्र से, घाव घाव से, स्पर्धा करने लगे परस्पर एक भाव से। होकर मानो एक प्राण दोनों भट-मूपण, दो देहों को मान रहे थे निज निज दूपण।''

हिस्य रस्त, संचारीभार्य के रूप में राम के वचनों से टपक रहा है—

"वहं सीताफल जब फलें तुम्हारा चाहा,

मेरा विनोद तो सफल हेंसी तुम श्राहा।"

"प्रित्तिम संग में वीर, रौद्र, भयानक ग्रीर श्रद्भुत के सुन्दर उदाहरए।

मिलते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक-एक नमूना देखिये—

श्रद्भुत-

'श्लीच कर श्वास श्रास-पाय से प्रयास विना सीधा, उठ शूर हुत्रा तिरछा गगन में। श्रारिनशिरा ऊँची भी नहीं है निराधार कहीं, वैसा सार वेग कब पाया सान्ध्य घन में। -भूपर से ऊपर गया थों नरेन्दु मानों एक नया, भद्र भाम जाता था लगन में। प्रकट सजीव चित्र-सा था शून्य पट पर, दण्डहीन, केतन- दया के निकेतन में॥"

रोट्र—

"जटा-जाल से वाल विलिम्बत छूट पहें थे, श्रानन पर सौ श्ररुण घटा में फूट पहें थे। माथे का सिद्र सजग श्रंगार सदश था, प्रथमातप-सा पुरुष पात्र यद्यपि वह कुरा था॥"

भयानक— , "नीचे स्यार पुकार रहे हैं अपर मेंडराते हैं गिद्ध, "नीचे स्यार पुकार रहे हैं अपर मेंडराते हैं गिद्ध, सोने की लंका मिट्टी में मिलती है लोहे से विद्ध।" इस काव्य में, जैसा अपर कथून किया जा चुका है, श्रृंगार की जितनी

इस कार्व्य में, जैसा ऊपर कथन किया जा चुका है, श्रुगार की जितनी भी विद्याय चाहे रीतिकालीन हो अथवा आधुनिक काल की-सवको प्रश्रय दिया गया है। नवम सर्ग तो इस हेतु है ही। इस कारण इसमें प्रवन्धत्व नष्ट हो गया है। ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो विरह पर एक अनूठा प्रन्थ लिखा जा रहा है। ऐसा करना न तो समीचीन ही है और न महाकाव्य के लिए उचित। यदि, इस सर्ग की अन्तर्दशाय समस्त सर्गों में यथावसर वितरित की जाती और कथानक में कुछ परिवर्तन किया गया होता तो यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होता। इसी सर्ग ने, जो कि साकेत का मुख्य थंग है, इसको वह स्थान प्रदान न होने दिया जो इसको प्राप्य होता। काव्य भावपूर्ण स्थलो से ग्रोत प्रोत है किन्तु कही-कही पर भावो के प्रवाह में अवरोध भी उत्पन्न हो गया है।

भापा-शेली-साकेत की भाषा प्रौढ़ एवं शुद्ध है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दो की प्रधानता है, फिर भी यह जन-साघारण के वोधगम्य वना रहा है। गुप्त जी का भाषा पर पूर्ण प्रभुत्व हैं, इसलिए वह जिस प्रकार चाहते है **उसकी** उसी प्रकार प्रयोग कर लेते है थीर भाव के अनुकूल ही भाषा ग्रीर शैली का प्रयोग करते हैं-

> "भेद ? दासी ने कहा सतर्क, संबेरे दिखला देगा श्रर्क। राजमाता होगी जब एक. दूसरी देखेगी श्रमिषेक ॥"

इस काव्य में ग्रभिव्यञ्जना के लाक्षिणिक वैचित्र्य के दर्शन भी प्राप्त होते है। साथ ही खड़ीवोली को सुव्यवस्थित एवं परिमार्जित रूप में देखते हे. यथा--

> "संखि नील नभस्तर से उतरा यह हंस, श्रहा तरता तरता। मौक्तिक शेष नहीं, ग्रह्म तारक निकला जिनको चरता चरता॥ श्रपने हिम बिन्द्र बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता, गड़ जायं न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डस्ता डस्ता॥"

कहीं-कही पर श्रप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जिसके कारमा स्वाभाविकता नष्ट हो गई है-जैसे कल्प, त्वेप, ग्राज्य ग्रादि । कहीं पर प्रान्तीयता के शब्दों का भी प्रयोग हुम्रा है--प्रफर, घड़ाम, छीटना प्रादि ।

गुप्त जी ने मुहावरों ग्रीर लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है जिसके कारण भाषा में कहीं पर सजीवता उत्पन्न ही गई है भ्रीर कहीं पर कुरूपता भी।

- (म) "करके मीन-मेख सब मोर"
- "दिन बारह वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते" (व)
- (स) "जड़ा ही दिया मन्यरा ने सुआ"
- (द) "लाने पर सिख जिसके गुड़-गोबर सा लगे स्वयं ही जी से"

गुष्त जी ने अलंकारों का प्रयोग यत्र-तत्र सुन्दर रूप से किया है, पर केशव के समान भाषा तथा भावों को बोम से दवने नहीं दिया है। इस

कारण भावुकता, स्वाभाविकता और माधुर्य पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं।
मुख्य प्रलंकार अनुप्रास, रूपक, व्यितरेक, क्लेप, मुद्रा भ्रादि हैं। इनमें
से दो-एक के नमूने देखिये—

व्यतिरेक एवं अनुप्रास-

"किन्तु सुर सरिता कहां सरयू कहाँ ? (ग्रतिशयोवित) वह मरों को मात्र पार उतारती। यह यहीं से जीवितों को तारती॥ कर्ण-कोमल-कल कथा सी कह रही।"

रलेष से पुष्ट रूपक-

''उस रुद्न्ती विरिह्णी के रुद्न-रस के लेप से, श्रीर पाकर ताप उसके प्रिय विरह विचेप से। वर्ण वर्ण सदेव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न वनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के॥''

गुप्त जी की भाषा व्याकरण अनुमोदित है। त्रुटियों का अभाव है किन्तु कहीं-कहीं पर तुक के आग्रह के कारण अप्रचलित शब्दों का प्रयोग खटकता है। यथा—

. तती, रती, लक्खी, मल्ली, लल्ली ग्रादि । कहीं-कहीं पर भाषा में लचर-

पन भी मिलता है। जैसे-

(प्रथम) ''सूर्यं का यद्यपि नहीं श्राना हुआ, किन्तु समक्तो रात का जाना हुआ। क्योंकि उसके रंग पीले पड़ चले, रम्य रत्नाभरण ढीले पढ़ चले।।'' (हितीय) ''हैं करों में भूरि भूरि भलाइयां, लचक जातीं श्रन्यथा न कलाह्यां।।''

प्रथम पद्य में—यद्यपि, किन्तु, क्योंकि, समभी ग्रादि शब्द निरर्थक है। दूसरे पद में—''लचक जातीं न कलाइयाँ'' वाजारू गीतों की तरह प्रतीत

होता है।
साकेत में गुप्त जी ने विविध छन्दों का प्रयोग किया है किन्तु उनके
प्रयोग में बड़ी निपुणता दिखलाई है। साथ ही भावों का पूर्ण ध्वान रक्खा
है। रसानुकूल ही प्रायः उनकी छन्द-रचना हुई है। इस प्रकार शार्द्र लिक्कीडि्त, शिखरिग्णी, मालिनी, वियोगिनी श्रादि संस्कृत-वृत्त एवं दोहा, सोरठा,
धनाक्षरी, सवैया श्रादि हिन्दी-छन्दों का प्रयोग किया है। श्री श्रापकी शैली में

विशेष गुरा यह है कि दूसरों पर अपना प्रभाव डालने वाली एवं मनोमुखकारी है। इस विशेषता को लाने के लिए उन्होंने कथोपकथन की शैली को अपनाया है। इससे गति में सरसता एवं सजीवता उत्पन्न हो गई है। देखिये चक्ष्मण और उमिला का वार्तालाप-

र्जीमला—"उमिला बोली श्रजी तुम जग गये ? स्वप्त-निधि से नयन कव से लग गये ?" लक्ष्मण-"मोहनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुत्रा, जागरण रुचिक्र तुम्हें जब से हुआ,।" र्जीमला—'जागरण है स्वप्न से श्रद्धा कहीं ?" लक्ष्मण-"प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं १०० है है है है र्जीमला—"प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहिये, हा योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिये। लक्ष्मण्-धन्य है प्यारी तुम्हारी व्योग्यताः हे स मोहिनो सी मूर्त्ति मञ्जु मनोज्ञताः॥" र् ं रिक्स अन्य जो इस योग्यता के पास हूँ 🏗 🧷 🏗 🐠 किन्तु में भी तो तुम्हारा दास हूँ 📭 🛠 👙 😗 🗇 🗥

र्जीमला-"दास बनने का बहाना किस लिये, क्या मुक्ते दाली कहाना इसलिये ?" 😅

सम्पूर्ण सम्बाद पढ़िये, इसमें कितनी सजीवता एवं स्रसता है, तथा स्वा-भाविकता में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पायी है। इस प्रकार के कथी-पकथनों से काव्य परिपूर्ण है। नों से काव्य परिपूर्ण है। (स्र) वादों का प्रभाव—

गुप्त जी पर गान्धीवाद का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है। साकेत में इसके दर्शन स्थल-स्थल पर होते हैं। जब रामचन्द्रं वन को जाते हैं उस अवसर पर साकेत नगर के निवासी विनत विद्रोह करते है और कहते है कि-

> "जाश्रो, यदि जा सको रौंद हमको ध्यर्हीन है 🖘 🕮 यों कह पथ में लेट गये बहु जैन वहाँ ॥११ 🕝 🔆 🗯 🚉

यही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने हाथों कार्य करना चाहिये। इसका सुन्दर स्वरूप सीता जी द्वारा दिखलाया गया है । वेह एग्रंचल-पर्ट-कटि. में खोंस ेकछोटा मारे।" पीघों को सीच रही थीं। उनका कीले-किरात-भिरल बालाओं की वर्षा आश्रम की मौति अवशेष समय में कातने-बुनने का सदीपदेश देना ्एवं नारी को अपने स्वत्व को प्राप्त करने की इच्छा, स्वत्वों सी शिक्षा नैसी भादि प्रश्न गान्धीवाद के द्योतक है।

राष्ट्रप्रेम के कारण ही सारी प्रजा रण के लिए उद्यत होती है। गुप्त जी रामराज्य की कल्पना करते हुँ यद्यपि उन्होंने शत्रुघन द्वारा साम्यवाद की घोषणा करवाई ग्रोर राजद्रोह का भण्डा ऊँवा कराया। शत्रुघन के वचन कि—

"राज्य पद ही क्यों न ग्रव हट जाय ? लोभ मद का मूल ही कट जाय॥

कर सके कोई न दर्पन दम्भ, सब जगत में हो नया श्रारम्भ । विगत हैं नर पति, रहें नर मात्र, श्रीर जो जिस कार्य के हों पात्र । वे रहें उस पर समान नियुक्त सब जियें ज्यों एक ही कुल मुक्त ।"

यहाँ साम्यवाद की पूरी फलक दिखलाई पड़ती है किन्तु साम्यवाद के अभारतीय होने के कारण रामराज्य की कल्पना करते हैं। वे राष्ट्र के कल्याण के लिए एक राज्य का होना उचित मानते हैं। यथा—

''एक राज्य न हो बहुत से हों जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहीं।''

राज्य में शान्ति रहे इसलिये युद्ध भी आवश्यक होता है, किन्तु उसी सीमा तक जब तक शान्ति स्थापित न हो जावे। शान्ति के स्थापित हो जाने पर युद्ध नहीं चाहिये। गान्यीवाद बुद्धिवाद को प्राथमिकता देता है और इसी हैतु कोई कार्य विना सोचे न करने की आज्ञा देता है। सत्य पर आधारित होना एवं अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेना ही मानव की विजय है। कैकेयी की स्वीकारोक्ति इसकी द्योतक है। उसका कथन कि "रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी" की कठोर कहानी युग-युग तक चलती रहे। यही नहीं, जन्म-जन्मान्तर तक वह यह सुनती रहे कि उसे महास्वार्थ ने घेरा था, अतः उसे धिक्कार है।

इन शब्दों में गान्धीयुग की म्रान्मा का भास होता है।
( अ ) बुद्धिवाद का प्रभाव—

- (क) युग के वृद्धिवाद ने कैंकेयी एवं मन्थरा की वृद्धि पर शासन करती हुई सरस्वतीदेवी को स्थानान्तरित किया।
- ( ख ) मध्यकालीन रूढियों को अपदस्थ किया नया और आर्य संस्कृति के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। कौशल्या राम-बन-गमन पर रोती नहीं हैं, विलक कहती है "जाओ तनय बन को जाओ नित्य धर्मपन को।"

नारियों में ग्रविकार की भावना बलवती है। सीता साधिकार वन को जाती है क्योंकि सीता ग्रद्धींग का श्रविकार मानती है ग्रीर सुमित्रा—

' श्रपना त्याग न देने वाली नारी हैं ।''

- (ग) ग्रार्थ संस्कृति के सांस्कृतिक निर्माण की परीक्ष प्रेरणा ने दक्षिण में भारतवर्ष का एक नवीन उपनिवेश बसाकर राम की ग्रार्थ संस्कृति के पचारार्थ भेज दिया।
- (घ) पश्चिम से ग्राने वाले व्यक्तिवाद ग्रीर रोमौसवाद (स्वच्छन्दवाद) की लहर ने शीर्यवादी लचमण को मौन्दर्यवादी वनाया ग्रीर पति-पत्नी-विनोद, देवर-भाभी-परिहास ग्रादि मधुर सम्बन्धों की भाँकी उपस्थित की।

## 

(१६२१-१६४०)

प्रसुमनकाल के महाकाव्य निम्न हं.--कामायनी, नूरजहाँ, सिखार्थ, वैदेही-वनवास ग्रीर दैत्यवंश।

## कामायनी

कान्य-सम्पत्ति— कामायनी इस युग की एक सुन्दर कृति है जिसका प्रण्यम् कल्पनान्नी एव चित्रमयी भाषा द्वारा हुया। शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार प्रायः सभी लक्षणा इसमें घटित होते हैं। यह गन्य सगह सगों में विभाजित है। प्रत्येक सगें गा नामकरण उनके वर्ण्य विषय पर हुआ है। प्रत्येक सगें में एक ही छन्द का प्रयोग हुआ है जो आद्योगन्त चलता है। इसकी कथा प्रत्यात है। इसका आधार है शतपथत्राह्मण, छान्दोग्य उपनिपद्, तथा ऋग्वेद। इसमें मनु धीरोद्धत नायक है किन्तु श्रद्धा ही उन्हें आनन्द का मार्ग वतलाती है। अतः श्रद्धा ही इसका नायकत्व करती है। कथानक की प्रेरक शवित श्रद्धा या कामायनी है, इसीलिए उसी के नाम पर इस महाकाव्य का नामकरण हुआ। इसमें प्रश्नुति का सजीव वर्णन हे। शान्त रस प्रधान है, अन्य रस गौणा। मनु शान्ति के लिए ही चिन्तित थे और अन्त में शान्ति के दर्शन होते है। श्रृंगार श्रीर करण का अवसान निर्वेद मे होता है।

िनाट्य सिन्धियों के निर्वाह का प्रयत्न हुआ है। मनु की चिन्ता और उनमें आशा का उदय होना प्रारम्भ है। श्रद्धा का प्राप्त होना, सहवास एवं सारस्वत प्रदेश में राज्य स्थापित करना प्रयत्न है। श्रद्धा का मनु की खोज, मिलन, आश्वासन प्राप्त्याशा है। उसके पश्चात् मनु की खोज एवं इच्छा, ज्ञान, किया तीनों लोकों के दर्शन नियताप्ति है। इसका समन्वय, श्रानन्द-लीन एवं लोकसेवारत होना फलागम है।

कामायनी का महत् उद्देश्य है पीड़ित एवं समस्त विश्व को चिरन्तन, सत्य एवं शाश्वत ग्रानन्द की खोज ग्रौर प्राप्ति का स्थायी सन्देश देना ग्रौर ग्रभिनव मानव सृष्टि का विकास दिखलाना। इसी प्रयत्न का परिणाम कामायनी-प्रणायन है। कथानक — प्रलय के पश्चात् मनु की नौका हिमालय के उच्च शिखर पर लगती है। चिन्ताशील मनु ग्रतीत की वातो का स्मरण कर शिधिल हो जाते हैं। वे ग्रहकारयुक्त निष्क्रिय चिन्तन के ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं कर पाते। ज्यों ही श्रद्धा से उनका सयोग होता है उनमें जीवन के प्रति ग्राकर्पण उत्पन्न होता है ग्रीर कर्म में रत होते हैं। वे किलात ग्रीर ग्राकुिल की सहिंग्यता से पशु-यज्ञ करते हैं जिसे देखकर श्रद्धा को ग्रचिच उत्पन्न होती हैं। वे ग्रपने पालित पशु को श्रद्धा द्धारा प्रेम किया जाना भी नहीं देख सकते। यही नहीं, वे श्रद्धा द्वारा निर्मित सुन्दर स्थान एव भावी सन्तान के लिए बस्त्रों के निर्माण को भी नहीं देख सकते। वे यही चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा प्रेम उन्हीं तक सीमित रहे। इसीलिए ईप्यांवश श्रद्धा को छोड़कर चले देते हैं।

मनु सारहवत प्रदेश पहुँचते हैं । वहाँ पर इड़ा की सहायता से व राज्यव्यवस्था करते हैं श्रीर वहाँ के निवासियों को भौतिन वादी जीवन व्यतीत
करने के उपाय वतलाते हैं । यहीं से सघर्ष का सूत्रपात होता है । मनु नियामक
होते हुए भी स्वयं नियम पर चलना नहीं चाहते हैं । वे इड़ा को श्रपनी
हृदयेष्वरी बनाना चाहते हैं । यहाँ पर उन्हें फिर विफलता प्राप्त होती हैं ।
प्रजा में असन्तोष की लहर व्याप्त हो जाती हैं श्रीर मनु से युद्ध होता है ।
मनु पराजित होकर घायल होते हें । उघर श्रद्धा स्वप्न में यह सब चरित्र
देखती हैं श्रीर व्याकुल होकर धपने पुत्र के साथ मनु को खोजती हुई इड़ा
के पास पहुँचती है । वहाँ मनु को घायल देख सेवा-सुश्रपा करती है । मनु
स्वस्थ होने पर उस बातावरण से मुक्त होने के लिए रात्रि में उस स्थान का
परित्याग कर देते हैं श्रीर सरस्वती के निकट की गुफा में रहने लगते हैं ।
श्रद्धा मनु को न पाकर अपने पुत्र को इड़ा को सौपती है श्रीर मनु की खोज
में उसी स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ पर मनु रह रहे थे । यहाँ पर श्रद्धा
ने मनु को ईश्वरत्त पाया । मनु ने श्रद्धा को देखकर कहा कि "मुझे उन चरणो
तक ले चलो ।" श्रद्धा उन्हें मार्गप्रदर्शन करती हुई ऐसे स्थल तक ले जाती हैं
जहाँ पर वे निराधार ठहरे जान पड़ते है । मनु इस रहस्य को जानना चाहते
हैं । श्रद्धा उन्हें इच्छा, ज्ञान श्रीर किया का रहस्य समभाती है ।

इन्छा के लोक में माया अपने तन्तुत्रों से सबको परिवेण्टित किये हुए हैं जिसमें सुख श्रीर दु:स का चक अवाध गित से चलता रहता है। फिर वह मनु को क्याम देश का रहस्य वतलाती है। क्याम देश, कर्मलोक है, जो अध्यकार में लीन है। यहाँ क्षराभर भी विधाम नहीं है। सारा समाज मतवाला है। यहाँ पर शासक ग्रपने ग्रादेशों द्वारा भृखपीड़ितों पर ग्रपना प्रभुत्व चलाते रहते हैं। इस ब्रात्ती एवं भीपरण कर्म-रत जगत् को देखकर मनु उज्ज्वल प्रदेश के सम्बन्ध में श्रद्धा से प्रश्न करते है। श्रद्धा उनको बतलाती है कि यह ज्ञानक्षेत्र है जहाँ वृद्धिचक प्रवाय गति से चला करता है। यहाँ केवल मोक्ष मिलता है। ग्रानन्द की प्राप्ति नहीं होती है। फिर श्रदा त्रिपुर की व्याख्या करके समभाती है कि यहाँ ज्ञान, इच्छा और कर्म सब पृथक्-पृथक् रहते है, फिर मन की इच्छा किस प्रकार पूर्ण हो सकती है। इसके पश्चात श्रद्धा के मख पर स्मितचिह्न प्रकट होते है और उसी समय समस्त विश्व में दिव्य अनाहत निनाद फैल जाता है जिसमें मनु और श्रद्धा लीन हो जाते है। इसके पश्चातु स्रानन्द भूमि के दर्शन होते हैं। वहाँ पर इडा भी कुमार के साथ पहुँचती है और देखती है कि मानव अपनी ही शक्ति से लहरें मारता हुया म्रानन्दमय दिखलाई पड़ता है। उसे अपनी तुच्छता पर ग्लानि होती है कि उसे तनिक भी समभ नहीं। वह तो व्यर्थ में ही मनुष्य को भुलावे में डाले रहती है। अन्त में मनु हँसकर कैलाश की ओर संकेत करके कहता है कि यहाँ पर हम सब कूटुम्बी है, कोई पराया नही है। यहाँ पाप-ताप कुछ भी नहीं है। जीवन वसुन्धरा के समान सम है। यही समरसता. जिसमें ज्ञान, इच्छा श्रीर किया समन्वित होते है, मानव के लिए कल्याएाकारी होती है। समरसता ही इस काव्य का उद्देश्य है।

प्रसाद ने ग्रामुख में स्वीकार किया है कि "यह ग्राख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक-कम का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है । इसलिये मनु, श्रद्धा ग्रीर इड़ा इत्यादि ग्रपना ऐतिहासिक ग्रस्तित्व रखते हुए सांकेतिक ग्रथं की भी ग्रिभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं।" मनु ग्रर्थात् मन के दोनों पक्ष हृदय ग्रीर मस्तिष्क का सम्बन्ध कमशः श्रद्धा ग्रीर इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। ग्रतः हमें कामायनी के सांकेतिक रूप एवं रूपक पर विचार कर लेना उचित प्रतीत होता है।

सांकेतिक रूप—

मनु—ग्रहं भावना से युक्त चेतना।
श्रद्धा ग्रोर इड़ा—हृदय ग्रोर वृद्धि की प्रतीक।
किलात-ग्राकुलि—ग्रामुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक।
हिंसा-यज्ञ—पाप।
श्रद्धा का पश्—सहज जीव, ग्रायुनिक ग्रयं में ग्रहिंसा का द्योतक।
वृषभ—धर्म का प्रतिनिधि।
सोमलता का सांके्तिक ग्रयं—भोग।

सोमलता से श्रावृत्त वृषभ—भोगसंयुक्त धर्म जिसका उत्सर्ग कर मानव चिरानन्दलीन हो जाता है।

जल-प्लावन-माया।

मानस-मानसरोवर, समरसता।

केलाश पर्वत-ग्रानन्दमय कोप का प्रतीक ।

रूपक का निर्वाह प्राय: ठीक उतरता है। जीव की दो शक्तियाँ हृदय ग्रीर बद्धि है। इनके द्वारा नाना प्रकार के कार्य होते रहते है। हृदयतत्त्व जब जीव के साथ सयोग करता है तव जीवनसत्य का पाठ पढ़ाकर कर्म की ग्रीर ग्रग्नसर करता है किन्तू कर्मक्षेत्र में मन ग्रासुरी शक्तियों के संयोग से पतन की श्रोर जाने लगता है श्रीर मोहान्ध होकर श्रद्धाशिवत को त्याग-कर वृद्धितत्त्व से सम्बन्ध स्थापित करता है। वहाँ पर वह पूरा भौतिक-वादी वन जाता है। फिर मन वृद्धि को अपने अधिकार में रखना चाहता है किन्तु वृद्धि इसे स्वीकार नहीं करती। सारी इन्द्रियाँ विगड़ उठती है। इसका परिस्ताम भयंकर होता है ग्रीर वह चेतनाशून्य हो जाता है। उसे बुद्धि-तत्त्व इड़ा से विश्वास उठ जाता है और पुनः श्रद्धा की ग्रोर अग्रसर होता है । श्रद्धा उसे उच्च चकों पर चढाती है । जब वह मनोमय कोश तक पहुँचता है तो उसे इच्छा, ज्ञान ग्रीर किया के क्षेत्र पृथक्-पृथक् दिखलाई पडते है । तत्त्वतः ये श्रद्धा के श्रंग है। विज्ञानमय कोश को पहुँचकर ये तीनों एकाकार होकर सारे नानात्व को एकत्व में लाने का प्रयत्न करते है। आनन्दमय कीश में पहुँचकर (स्थूल, सूक्ष्म तथा कारएा) शरीर की सारी अनेकता एकता में परिवर्तित हो जाती है। यही श्रानन्दमय कोश पिएउएउ की चोटी कैलाश है जहाँ प्रखएड शान्ति रहती है, दैत का नाम नही। यहाँ मन समरसता की अवस्था में पहुँचकर पूर्णानन्द मे लीन हो जाता है। यही पर कथा समान्त हो जाती है, किन्तु इड़ा, कुमार ग्रीर सारस्वतिनवासियों की कहानी ग्रधूरी रह जाती है। यद्यपि इसका सहज सम्बन्ध मूल कथा से नहीं है फिर भी इसका सांकेतिक ग्रर्थ स्पष्ट है। जब व्यक्ति भोगोन्मुख धर्म का समष्टि में उत्सर्ग कर देते है तो वे चिरानन्दलीन हो जाते है।

कथानक में कुछ विचित्रतायें भी है-

(ग्र) श्रद्धा का मनु के सम्मुख एकाएक उपस्थित होना एवं सहयोग देने के लिए निःसंकोच प्रस्ताव करना।

( व ) इस प्रस्ताव के लिए माता-पिता की कोई गानरगरूना नहीं गाली गई।

(स) मनु द्वारा श्रद्धा का ग्राकस्मिक त्याग ।

(द) सारस्वत प्रदेश में इड़ा का होना, अकस्मात् सारस्वत प्रदेश की समृद्धि (बहुजन संकुल ग्रीर धन-धान्य पूर्ण होना)।

ये विचित्रतायें रपय-योजना के कारण ही प्रतीत होती है।

चिरित्र-चित्रण-कामायनी में अधिक पात्र नहीं है। वे है मनु श्रद्धा, इड़ा, मानव, असुर, पुरोहित, किनात और आकृति। इनमें मनु, श्रद्धा और इड़ा प्रधान पात्र है और गेप गोए। पात्रों के चरित्र का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुया है। मनु का चरित्र भी अर्द्ध विकसित-सा है।

मनु—तरुण तपस्वी सा, दृढ अवयव वाला और शिवतशाली है। किन्तु प्रलय के पश्चात् शान्ति पाने के लिए शोकाकुल हैं। वह अपना धैर्म निष्ट कर चुका है अिंगर एकाकीपन से भी व्याकुल है। श्रद्धा के सहयोग से उसे कुछ प्राश्वासन मिला।

वह कर्मयोगी है किन्तु उसके कर्म की धारा दूसरी दिशा को प्रवाहित होती है। उसे हम वासना में रत एवं मृगया में मस्त देखते है। उसका पतन यहाँ तक हो जाता है कि ग्रपने पालित पशु के प्यार को भी सहन नहीं कर सकता। वह माँसभक्षी भी है श्रीर साथ ही सुरा-सेवी भी । उसकी ये श्रासुरी प्रवृत्तियाँ यहाँ तक बढ़ जाती है कि श्रद्धा से भी कहता है कि—

"श्रद्धे ! पी लो इसे बुद्धि के वंधन को जो खोले"

वहीं तपस्वी मनु हिंसक वृत्ति वाला वन जाता है। वह ईप्यां भी है। वह श्रद्धा के प्यार को अपने में ही केन्द्रित वेखना चाहता है। अपनी भावी सन्तान के सुख के लिए श्रद्धा द्वारा एकत्र किये गए उपकरण भी उसे असह्य हो गए। इसे वह द्वैत भावना के अन्तर्गत मानता है। वह कहता है—

"यह द्वेत श्ररे यह द्विविधा तो है प्रेम बाँटने का प्रकार, भिज्ञुक में ? ना यह कभी नहीं में लौटा लूंगा निज विचार ॥" भूले से कभी निहारोगी कर श्राकर्षणमय हास एक , मायाविनि ! में न उसे लूंगा वरदान समफकर जानु टेक ।"

वह श्रद्धा पर एकच्छत्र ग्रविकार चाहता है। उसमें कोमल भावनाग्रों का ग्रभाव है। उसे न तो उस गर्भवती श्रद्धा पर ग्रौर न भावी सन्तान पर ही स्नेह है।

वह ग्रपनी घुन का पक्का है। जिस वात को करना चाहता है करता है, बाधाओं की किंचितमात्र भी चिन्ता नहीं करता। इसी के फलस्वरूप वह विलासी दिखलाई पड़ता है। मनु को हम प्रजापित के रूप में भी देखते हैं। यह अरत-व्यस्त राज्य को व्यवस्थित करने वाला, वर्ण-व्यवस्था स्थापित करने वाला, देश री ममृद्धिशाली वनाने वाला एवं नियम-नियामक है जिन्तु स्वय नियमीपबद्ध रहना नहीं चाहता।

वह स्वेच्छाचारी है। उसे उचिन-ग्रनुचित का ध्यान नहीं है। इसी स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुणना के नारण वह इड़ा से बलात्कार करना चाहता हैं। वह कहता है कि—

> "में सामक में चिर स्वतन्त्र, तुम पर भी मेरा, हो अधिकार श्रसीम सफल हो जीवन मेरा।"

यह मनिधनारचेष्टा जमे पयन्नष्ट करनी है ग्रीर वह प्रजा के कीप का भाजन बनता है।

वह त्यागी भी है। जब उसके हृदय में अपने बलुपित विचारों का भान होता है वह अपना मुँह छिपाने के लिए घर को त्याग देता है और अन्त में हम उसे आनन्दलीन पाते है। आज वही मनु शान्ति का दूत बना वैठा है जहाँ अपना-पराया कोई नहीं। सब एक है।

श्रद्धा—महाकान्य की प्राण एवं स्कृतिप्रदायनी शक्ति है जो चिन्ताग्रस्त मनु को मंगलमय एवं कल्यारणकारी पथ का पियक बनाती है। उसमें नारी-सुलभ सभी गृण अनुराग, उदारता, धैर्य, क्षमा, बात्सल्य श्रादि विद्यमान हैं। उसका रूप मनोमोहक एव व्यक्तित्व प्रभावशाली है। वह हतांग मनु को उद्बोधित करती है कि—

"दुःख के ढर से तुम ग्रज्ञात जिंदलतायों का कर ग्रजुमान। काम से भिम्मक रहे हो त्राज, भिवष्यत् से वन कर श्रनजान॥" वह साहसिन है ग्रीर ग्रपूर्व शित-सम्पन्ना। मनु को प्रोत्साहित करती है ग्रीर सस्तेह कहती है नि—

> "त्ररे तुम इतने हुए श्रधीर । हार वेंटे जीनन का दाँव , जीतते जिसको मर कर वीर ।"

श्रीर उसे श्रसहाय देखकर अपने को श्रिपत कर देती है। इसमें काम-वासना की फलक नहीं है। उसका कथन---

"दया, माया, ममता लो श्राज , मधुरिमा लो श्रगाध विश्वास । हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ , तुम्हारे लिए खुला है पास ॥"

श्रीर श्रपने को समिपत कर कहती है कि—

"इस श्रपेश में कुछ श्रीर नहीं,

केवल उत्सर्ग छलकता है।

मैं दे दूँ श्रीर न फिर कुछ लूँ,

इतना ही सरल कलकता है॥'

वह त्याग की मूर्ति है। उसे मनु की चिन्ता सताती है। जब मनु घायल हुआ वह उसकी सेवा के लिए तत्पर है। उसे मान-ग्रपमान की चिन्ता नही। जब मनु फिर छोड़कर भाग जाता है तो उसे ढूँडकर उसका पथ-प्रदर्शन करती है। अन्त में मनु को कहना पड़ा कि—

"तुम देवि ! ग्राह कितनी उदार । यह मातृ-मूर्ति है निर्विकार ॥''

वह मृदुलता की प्रतिमूर्ति है। इसे तो उसके विपक्षी भी स्वीकार करते है। म्राकुलि उसे क्या समभता है उसी के शब्दों में सुनिये —

"श्राकुलि ने तब कहा, देखते, नहीं साथ में उसके।
एक मृदुलता की, ममता की छाया रहती हँस के॥"
"श्रम्धकार को दूर भगाती वह,
श्रालोक किरन सी।
मेरी माया विंध जाती है,

7

श्रद्धा प्रम की प्रतिमा है। उसका प्रेम केवल मनु पर ही नहीं है, वरन् वह प्राणीमात्र से प्रेम करती है। जब मनु ब्राखेट में मग्न हो जाता है तब वह उसे समकाती है श्रीर कहती है कि—

जिसके इतके धन सी॥"

"श्रीरों को हसते देखों मर्नु, श्रीर सुख पाबो । श्रपने सुख को विस्तृत कर लो,सबको सुखी बनाश्रो ॥"

वह पूर्ण गृहणी है। वह गृह का सचालन स्वयं करती है। यहाँ तक कि तकली चलाती है, भावी सन्तान के लिए कुटी का निर्माण करती है ग्रौर वस्त्र भी बुनती है। वह कहती है कि—

"सूले पर उसे अलाऊँगी। ् दुलरा करलूंगी वदन चूम॥ मेरी द्याती से लिपटा इस घाटी में। लेगा सहज घूम ॥"

उसका मातृहृदय बोल उठता है-

"अवनी मीटी रसना से वह. मधुर बोल। बोलेगा ऐसे मेरी पीड़ा पर हिड़केगा जो कुसुम धृलि ,

घोल ॥"

श्रद्धा निरुचय ही त्यान की मूर्ति है, क्योंकि हम देखते है कि मनु उसे घ्रसहाय ग्रवस्या में छोड़ देता है ग्रीर दूसरी स्त्री को ग्रयनाना चाहता है किन्तु वही श्रद्धा घावल मनु की तेवा करती है और अपने पुत्र कुमार की भी इड़ा को समित कर देती है। मनु को भी ग्रन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाती है। ग्राज मनु के हृदयोद्गार फूट निकलते हैं श्रीर वे कहते हैं-

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पातल में। पीयूप स्रोत सी वहा करी जीवन के समतल इट्सल में ॥"

इस प्रकार उसका स्वरूप भादमं भारतीय खलना से उठकर विश्व-हिनैपिणी के रूप में देखा जाता है।

इड़ा-भौतिकवाद पर श्रद्धा रखने वाली, वृद्धिमती श्रीर तानिक है। साथ ही सीन्दर्य से युवत है। यह इड़ा का ही ग्राकर्पण था जिसके कारण मनु फिर कर्भ में रत हुया। इड़ा जगत् की अपूर्णता पर क्षोभ एवं उसके रचियता पर सन्देह एवं उपेक्षा के भाव रखती है। उसे प्रप्नी वृद्धि का ही भरोसा है। उसे विज्ञान पर पूर्ण विस्वास है। वह कहती है-

> 'हाँ तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको न मान कर। फिर उसकी नर शरण जाय। तुम जड़ता को चैतन्य करो , विज्ञान सहज सांधन उपाय। यह श्रिखल लोक में रहे छाय।।"

उसका स्वरूग बड़ा ही विचित्र है। उसे सममता सबका काम नहीं है वयोंकि वह-

> "विखरीं श्रलकें जो तके जाल , वह विश्व मुकुट-सा उद्यवनतम ,

राशिखरह सदश था स्पष्ट भाल , दो पद्म पत्ताश चषक से दग देते , श्रातुराग विराग ढाल ॥"

"गुञ्जरित मधुप से मुकुल सदृश, यह श्रानन जिसमें भरा राग । व वचस्थल पर एकत्र धरे संसूति के सव विज्ञान - ज्ञान ॥"

इड़ा अपने धर्म की रक्षा करती है। जब मनु उसे अपनी हृदयेश्वरी बनाना चाहता है तो वह इसका घोर विरोध करती है किन्तु धायल होने पर उसकी देखभाल भी करती है। श्रद्धा के मिलन पर उसमें परिवर्तन हो जाता है और अन्त में हम उसे पूर्ण पुरिवर्तित स्वरूप में देखते हैं। उसका स्वरूप "गैरिक वसना सन्ध्या सी जिसके चुप थे सब कलरव" और श्रद्धा के वरणों में नत हुई देखी जाती है। वह श्रद्धा-पुत्र को स्वीकार कर मानवसृष्टि का विकास करती है।

प्रकृति-चित्रण्—कामायनी का घटनाक्षेत्र गान्धार की पहाड़ियाँ, हिमाल्य के उच्च-शिखर, सरस्वती तट एवं सारस्वत प्रदेश से लेकर कैलाश पर्वत फैला हुग्रा है। यहाँ पर प्रकृति नाना स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती है। प्रसाद ने प्रकृति को सजीव एवं स्पन्दनशील देखा है। ग्रतः कामायनी में वह प्रकेली नहीं चित्रित की गई है। वह पुरुष के साथ जानी-सी पहिचानी-सी प्रतीत होती है। दूसरे, कामायनी में प्रकृति स्वयं एक नायिका है जिसने मनु श्रोर श्रद्धा के जीवनिनर्माण, उनके चरित्रविकास में योग दिया है। प्रसाद ने मानवी प्रकृति श्रीर मानवेतर प्रकृति में पूर्ण साम्य दिखलाया है श्रीर दोनों का उपमान श्रीर उपमेय का भी सम्बन्ध व्यक्त किया है। प्रथम सर्ग में मनु के समान ही प्रकृति दिखलाई पड़ती हैं—

"दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृद्य समान। नीरवता सी शिला चरण से, टकराता फिरता पवमान॥ उसी तपस्वी से लम्बे थे, देवदार दो चार खड़े; हुए हिम-धवल जैसे पत्थर, बन कर टिटुरे रहे खड़े।"

प्रकृति का संशिलव्ट-वर्णन—

"यात्री दल ने रुक देखा, मानस का दश्य निराता। खग मृग को श्रति सुखदायक, छोटा सा जगत निराता॥" "मरकत की वेदी पर ज्यों, रक्खा हीरे का पानी। छोटा-सा सुकुर प्रकृति का, या सोई राका रानी॥" "सगकुल किलकार रहे थे, कलहंस कर रहे कलस्य ; किन्निर्स्या वनीं प्रतिध्विन, लेती थीं तानें प्रभिनव ॥" प्रकृति का भयंकर रूप — जिसमें जल-प्लावन का वर्णन है— "उधर गरजतीं सिंधु लहिरयीं कृटिल काल के जालों सी ; चली ह्या रहीं फेन उगलतीं, फन फैलाये व्यालों सी ॥" "धॅसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वाला-मुलियों के निश्वास ,

श्रीर संकुचित कमराः उसके, श्रवयव का होता था हास ॥"
प्रकृति का मानवीकरण — प्रसाद ने प्रकृति में मानवीकप के ही नहीं।
वरत् सुन्दर रूपक के श्राधार पर सुन्दर चित्र उपस्थित किया है—
"धीरे धीरे हिम-श्राच्छादन, हटने लगा धरातल से।
जगीं वनस्पतियों श्रवसाईं, मुख धोतीं शीतल जल से।

नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति, प्रतुद्ध लगी होने। जलिध लहरियों की श्रंगड़ाई, वार बार जाती सोने॥"

प्रकृति का संवेदनात्मक स्वरूप-

'सन्ध्या नील सरोरुह से , जो श्याम पराग निखरते थे ; यौल घाटियों के खंचल को , वे धारे से भरते थे। तृण-गुल्मों से रोमांचित नग सुनते, उस दुःख की गाया ; श्रद्धा की सूनी साँसों से मिलकर,

प्रकृति श्रद्धा को दु:खी देखकर प्रकृति के कार्यकलाए भी उसी प्रकार चल रहे हैं कि जिससे श्रद्धा के हृदय में वेदना तीव न हो उठे। इसी हेतु पद्मपराग भी चुरचाय ग्रपना कार्य कर रहे थे। यही नहीं, दु:खी श्रद्धा के स्वर में स्वर मिलाकर वृक्षों की सनसनाहट सहानुभूति स्वरूप ही निकल रही थी।

जो स्वर भरते ये॥"

प्रकृति का उद्दीपन स्वरूप—राका-रजनी मधुर भीनी माघवी की गन्ध अपना प्रभाव तो छोड़ती ही है।

"देवदार निकुंज गह्बर सब सुधा में स्नात, सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात। आ रही थी मदिर मीनी माधवी की गंध, पवन के घन घिरे पढ़ते थे वने मधु श्रंध॥" - प्रकृति में रहस्यात्मक भावनायं—प्रकृति का मुन्दर चित्रण तो है ही, उसके साथ रहन्यात्मक भावनाओं का उद्घाटन भी किया गया है—

''सिर नीचा कर सबकी सत्ता सब करते स्वीकार यहां, दिश्वित्री सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह श्रस्तित्व कहां। है विराट हे विश्वदेव! तुम कुछ हो ऐया होता भान, मन्द गंभीर धीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान।।"

रस श्रीर भाव-प्रसाद काव्य को किव की सकल्पात्मक अनुभूति मानते हैं, इसके द्वारा जिस आनन्द की प्राप्ति होती है वही रस है। इस प्रकार प्रसाद के काव्य में रस-निरूपण के नाम पर श्रधिक नहीं मिलेगा, हां कही-कहीं पर एक-दी स्थन ढूँढे जा सकते हैं। मनु चिन्ताकुल है। श्रद्धा के दर्शन से जसमें परि-वर्तन होता है और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। श्रनुभावों द्वारा जनके रित भाव प्रकट होते हैं। देखिये—

"गिर रहीं पलकें मुकी थी नासिका की नोक।
अू-लता थी कान तक चढ़ती रही चेरोक।
स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल।
खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गद् गद् बोल॥"
अन्त में वे लज्जा को हटाकर सम्भोग प्रागार में लीन देखे जाते है।
"कुचल उठा आनन्द यही है वाधा, दूर हटाओ;
अपने ही अनुकूल सुखों को मिलने दो मिल जाओ।

श्रीर एक फिर ब्याकुल चुम्बन रक्त खौलता जिससे, शीतल प्राण धघक डठता है तृया तृष्ति के मिस से ॥'

वियोग-शृंगार — इस रस का परिपाक सुन्दर हुआ है। जब मनु कामा-यनी को त्याग देते हैं उम समय कामायनी की विरह-वेदना में कितनी स्वाभा-विकता था जाती है। वह अपने को भूल-सी जाती है और जड़-चेतन का ध्यान न करती हुई मन्दाकिनी से प्रक्त करती है कि—

यह दु:स केवल उसी का दु:स ही नहीं रह गया विक मानवमात्र का दु:स हो गया है। वियोगावस्था में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इसी प्रकार के भाव उठा करते हैं। ग्राज वही दजा कामायनी की है। उसे भ्रपनी विगत सुखद स्मृतियाँ एक-एक करके सम्मुख ग्राती हैं ग्रीर नाना प्रकार के तर्क उपस्थित करती है—

"वे आिलंगन एक पारा थे, स्मिन चपला थी आज कहां ? और मधुर विश्वास ! अरे वह पागल मन का मीह रहा । वंचित जीवन बना समर्पण यह अभिमान श्रिकंचन का, कभी दे दिया था कुछ मैंने ऐसा अब अनुमान रहा ॥"

किन्तु वह अपने मन को भी किसी प्रकार समकाती है और कहती है—
"विनिमय प्राणों का यह कितना भय संकुल व्यापार अरे!
देना हो जिसना दे दे तू, लेना! कोई यह न करे!
परिवर्तन की तुच्छ प्रतीचा पूरी भी न हो सकती,
संध्या रवि देकर पाती है इधर उधर उद्धुगन विखरे।"

कामायनी मनुकी खोज में तत्लीन है। उसे इस वात की चिन्ता नहीं है कि रात्रि है या दिन। वह तो कभी हवा से बातें करती है श्रीर कभी श्रपने को दोपी ठहराती है कि उसी की भूलों के कारण मनुका उससे पृथकत्व हुआ। इसी विचारधारा में कह उठती है कि—

"श्ररे बता दो सुक्ते द्या कर कहाँ प्रवासी है मेरा ? उसी वावले से मिलने को डाल रही हूँ में फेरा॥"

श्रव उसे अपनी भूलों की स्मृति होती है और उन्हें स्वीकार करती है। वह कहती है—

"स्ठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको में, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको में। यही भूल अब शूल सदश हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाउँगी उनको में कोई धाकर कह देरे॥"

करुगा-मनु चिन्ताशील है। वह प्रलय के पूर्व की घटनांस्रों पर ध्यान देता है श्रीर चिन्ता प्रकट करता है। वह कहता है--

"श्ररे श्रमस्ता के दमकी ले पुतलो ! तरे वे जयनाद, कीप रहे हैं श्राज प्रतिध्वनि वन कर मानो दीन विषाद।" इस पद में शोक स्थायीभाव है। करुण रस की सुन्दर ग्रिभव्यिकत हुई है। वात्सर्य रस-यद्यपि इसकी श्रिमन्यवित कम हुई है किन्तु जो भी हुई है वह सुन्दर है। देखिये-

"माँ, फिर एक किलक दूरागत गूँच उठी कुटिया सूनी, माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्करठा दूनी; लुटरी खुली श्रलक रज-धूसर वाहें श्राकर लिपट गईं, निशा तापसी की जलने को धधक उठी वुस्ती धूनी।"

वीर रस—संघर्ष सर्ग में सारस्वत प्रदेश की प्रजा मनु पर आक्रमण कर देती है। उनके नेता किलात और आकृति है। मनु वीरता से उसका प्रतिकार करता है। वीर रस का एक उदाहरण देखिये—

"कूट चल नाराच धनुप से तीचण नुकीले, टूट रहे नभ धूमकेनु श्रलि नीले पीले।"

· 용 용

"कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, श्ररे समक्त कर जिनको श्रपना था श्रपनाया। तो फिर श्राश्रो देखो केसे होती है बिल, रण यह यज्ञ पुरोहित! श्रो किलात श्रो श्राकृित। श्रोर धराशायी थे श्रमुर पुरोहित उस चण, इदा श्रभी कहती जाती थी "बस रोको रण।"

भाषा-शैली — प्रसाद जी का भाषा को सुष्ठ वनाने का प्रयत्न प्रारम्भ से ही रहा है। कामायनी में पहुँचकर भाषा प्रौढ़ता को प्राप्त हुई। कामायनी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से ग्रोत-प्रोत है। यद्यपि कहीं-कहीं पर भाषा विनष्ट हो गई है किन्तु धारा-प्रवाह में किसी प्रकार की वाधा नहीं उत्पन्न हुई। भाषा पर प्रसाद जी का पूर्ण ग्राधिपत्य है। वह उनके संकेत पर चलती दिखाई पड़ती है। देखिये—

"धिर रहे थे घुँघराले वाल, उस श्रवलम्बित मुख के पास। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास।"

जन्होंने भाषा में भव्दों के साथ खिलवाड़ नहीं किया है और न केशव की तरह से पाण्डित्यप्रदर्शन। जनका भव्दनयन महत्त्वपूर्ण एवं श्रद्वितीय है। स्नहोंने श्रभिषा, लक्षरणा और व्यञ्जना शक्ति का पूर्ण उपयोग किया है। श्रापकी भाषा भाषानुकूल है।

''कंक्रण क्विणित, रिण्त न्पुर थे , हिलते थे छातो पर हार । मुखरित था कलरव गीतों में , स्वर लय का होता श्रमिसार ॥" कामायनी में लाक्षिणिक प्रयोग भी वड़ी सफनता से किये हैं— ''हे श्रभाव की चपल वालिके, री ललाट की खल लेख ।

हरी भरी सी दौड़ भूप धौ जल माया की चल रेख ॥"

श्रापकी भाषा में माधुयं श्रीर प्रसाद गुरा पूर्ण रूप से मिलता है। शैली-भाषा प्रत्येक व्यक्ति के साथ परिवर्तित होती है क्योंकि उनमें उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप रहती है श्रीर उसी के द्वारा कलाकार की पहिचान होती है। प्रसाद की शैली में विभिन्न विशेषतायें है। प्रत्येक का उद्धररा देखिये—

(ग्र) "उनकी शैनी में ग्रिभिन्यंजनापद्धति पर शब्दचित्र वड़ी सफलता-पूर्वंक उपस्थित किये गये हैं —

''ग्ररी श्राँधियो ! श्रो विजली की दिवा-राग्नि तेरा नर्तन । उसी वासना की उपासना, वह तेरा प्रत्यावर्तन ॥'

विजली द्वारा उपस्थित शब्दिचित्र कितना उपयुक्त प्रयुक्त हुन्ना है जिसमें क्षिणिक प्रकाश एवं ग्रन्थकार उपस्थित होता रहता है ग्रीर उसमें नृत्य की तरह से गित भी होती है।

(व) प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का प्रतीक द्वारा प्रयोग,— "मुक्ते काँटे ही मिले धन्य, हो सफल तुम्हें ही कुसुमकुंज।" कांटे ग्रीर कुसुम दु:ल ग्रीर सुल के प्रतीक है।

(स) मानवीकरण-

"मृष्यु ग्ररी चिर निद्धे ! तेरा श्रंक हिमानी सा शीतल।''

( द ) विशेपण-विपर्यय का प्रयोग-

''कायरता के श्रलस विषाद्।''

म्रलस विपाद का विशेषण नहीं, विलक जीवन का विशेषणा है।

(य) प्रायः किवगण अन्योनितयो द्वारा अपने भाव व्यक्त करते थे। लाक्षाणिक प्रयोगों का अभाव था, उसकी पूर्ति प्रसाद ने कामायनी में की है। एक लाक्षणिक प्रयोग देखिये—

"मधुमय वसंत जीवन वन के, वह अन्तरित्त की लहरों में , कल श्राये थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। क्या तुम्हें देख कर आते यों सतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आँखें खोली थीं॥" प्रसाद मधुमय वसन्त का वर्णन कर रहे हैं किन्तु लाक्षिणिक प्रयोग द्वारा यौवन के प्रारम्भ का वर्णन ही किया है।

(फ) इसके ग्रांतिरिक्त ग्रापने प्रायः प्रकृति-सौन्दर्य-भावना पर स्त्री-सौन्दर्य का ग्रारोप किया है— "पगली हाँ सम्हाल ले कैसे, छूट पदा तेरा श्रंचल , देख, बिगड़ती है मिण्राजी श्ररी उठा बैसुध चंचल। फटा हुश्रा था नील वसन क्या श्रो यौवन की मतवाली , देख श्रकिंचन जगत लुटता तेरी छुवि भोली भाली॥'

म्रापकी शैली की यह भी विशेषता है कि काव्यभर में मुहाबरे रक्तों की तरह से विखरे पड़े है जिसके कारण भाषा में प्रवाह म्रा गया है--

"हार बैंडे जीवन का दाँव जीतते जिसको मर कर जीव।"

& & . \&

"कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी।" & & &

"काम के सन्देश से ही भर रहे थे कान।"

इस प्रकार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आपकी शैली प्रवाहपूर्ण, प्रभावशालिनी और सम्वेदनशील है। विशेषमता उनकी शैली का एक विशेष गुएा है, ब्रलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, विशेषकर अनुपास, उपमा, उत्प्रेक्षा, नवीन अंग्रेजी ढंग के अलंकार जिनका विवेचन ऊपर हो चुका है जैसे—मान-वीकरएा,विशेषएा-विपर्यय आदि।

छन्दयोजना के अन्तर्गत प्राचीन एवं नवीन पढितियों का अनुकरण किया गया है। प्राचीन पद्धति के छन्दों में तार्टक, पादाकुल, रूपमाला, सार, रोला आदि हैं।

वासना सर्ग में उपमान छन्द की तरह २३ मात्रायों का छन्द प्रयुक्त हुया है, किन्तु वह उपमान छन्द से भिन्न है क्यों कि उपमान में भी २३ मात्रायें होती हैं ग्रीर ग्रन्त में दो गृरु।

चिन्ता में वीर छन्द ३१ मात्राओं का, श्राशा, स्वप्न ग्रीर निर्वेद सर्गों में ताटंक छन्द ३० मात्राग्रों वाला, ईप्या, श्रद्धा में पद्धरि छन्द १३+१६= २६ मात्राग्रों वाला प्रयुक्त हुग्रा है किन्तु कुछ श्रन्तर है। इसे श्रुगार भी कहतें है। काम ग्रीर लज्जा सर्ग में पादाकुलक १६-१६ मात्राग्रों वाला, कर्म

दम्पति यों ही छोड़ देना उचित समऋते हैं ग्रीर कन्धार को चल पड़ते हैं। दैवयोग से वह कन्या एक सर्दार को प्राप्त होती है ग्रौर संयोगवश इन्हीं लोगों को पुनः प्राप्त हो जाती है। आगरा पहुँचने पर गयास की एक पद मिल जाता है ग्रीर वहीं पर इस वालिका का लालन-पालन होता है। इधर ग्रकवर महान् का पुत्र सलीम किशोर होता है श्रीर अनारकली युवती नर्तकी के नृत्य-प्रदर्शन पर मुग्च होता है। वह उसे पकड़कर चुम्वन करता है ग्रीर ग्रकवर के उपस्थित होने पर एक-दूसरे से पृथक् होते है । अकबर भ्रनार को कारावास का दण्ड देता है भीर कारावास में अकवर स्वयं अनारकली की अपनाना चाहता है किन्तु इसके विपरीत ग्रनारकली को पाने पर उसे देश-निकाला का दराड घोषित करता है। इधर सलीम भ्रनारकली को वन में पाकर सुदूरपूर्व जाने के लिए प्रस्तुत होता है किन्तु यह प्रस्ताय ग्रनारकली को स्वीकृत न हुग्रा । ब्रतः उसने विष-पान करके अपने प्रिय की गोद में ही प्राणोत्सर्ग कर -दिये। सलीम उसी शव को लेकर लाहौर में उसकी समाधि निर्माण कराता है। इघर मेहर अपने यौवन के विकास पर है। संयोगवश एक दिवस पुष्प-चयन करते हुये उसका हाय रवतरंजित हो गया। सलीम की दृष्टि उस पर पड़ी भीर उसने भ्रपने कपोत उसे देकर कपड़ा बांध दिया भीर स्वयं पुष्पचयन करने के लिए चला गया। उनमें से एक कबूतर फड़फड़ाकर उड़ गया। सलीम ने अपनी वापसी पर कबूतर के उड़ जाने का कारण पूछा। मेहर ने दूसरा क्यूतर भी उड़ाकर बताया कि इस प्रकार पहला क्यूतर उड़ गया था। इस भोलेपन पर सलीम लट्टू हो जाता है और उसका चुम्बन ले लेता है। इसी समय किसी के झाने की आहट से दोनों पृथक पृथक हो जाते है।

जमीला, जो एक ग्रमीर की पुत्री थी, सलीम को भ्रपना पति बनाना चाहती है श्रीर अफबर द्वारा मेहर से सलीम को पृथक् रखना चाहती है। जय वह अकवर को मलीम-मेहर के प्रेम की सूचना देती है तो अकवर मेहर को गेर प्रकान में सम्बन्धित कराके बंगाल भेज देता है। वहाँ पर शेर प्रकान निर्देगता से निरीह प्रजा पर ग्रत्थाचार करता है. यहाँ तक कि नाहर ग्रीर उसके पुत्र को धर्मपरिवर्तन के लिए भी बाध्य करता है और निपेधात्मक उत्तर प्राप्त होने पर उसे मृत्युदग्छ देता है। इघर धनवर की मृत्यु हो जाती है थीर मलीम सिहासनाम् होता है, किन्तु वह मेहर रहित होने के कारण मुख का धनुभव नहीं करता। यह तो शेर प्रकान को समाप्त करके मेहर को हुनगत करना चाहता है, इसलिए नाहर को उसके वय के लिए एपया देता है परन्तु नाहर चपनी पत्नी के कारण धयमें करने से एक जाता है और रूपया नीटागर अन्य देश में प्रत्यान करता है।

जमीला सलीम से प्रण्ययाचना करती है। सलीम उससे ऊवकर उसके असार प्रेम की निःसारता प्रकट करता है और कुतुबुद्दीन के साथ उसका गठ-वन्धन कराके शेर अफगन के स्थान पर नियुक्त करके बंगाल भेज देना है। कुतुबुद्दीन शासनभार लेकर अफगन को मार डालता है और मेहर को आगरे पहुँचा देता है।

चतुर्थं वर्षोपरान्त नूरजहाँ (मेहर) केवल ग्रपने सिर पर ताज रखना स्वीकार करती है ग्रीर जहाँगीर उसके उपलक्ष्य में दो प्याले मधुकी याचना पर सन्तोप कर लेता है। यही नूरजहाँ काव्य का कथानक है।

कथानक में कुछ स्थल ऐतिहासिक तथा कुछ काल्पनिक हैं।

ऐतिहासिक तथ्य—गयास का ईरान छोड़कर आगरे में आना, मेहर का मार्ग में ही उत्पन्न होना, आगरे में ही उसका लालन-पालन होना एवं सलीम के कपोत उड़ुयन से उसके प्रेमपाञ में आबद्ध होना, शेर अफगन के साथ मेहर का गठवन्धन एनं वंगालगमन होना, अकवर-मरण, शेर अफगन की मृत्यु के परचात् जहाँगीर के साथ पुनमिलन आदि ऐतिहासिक तथ्य है। इन्ही तथ्यों को काव्य का स्वस्प देने के लिए एवं कथा को प्रगति देने और सरस बनाने के लिए काल्पनिक स्थलों का सम्मिथ्रण किया गया है जिससे कथा में सामञ्जस्य स्थापित हो जाय।

काल्पनिक-स्थल निम्नलिखित है-

- (क) ग्रनारकली का प्रेम, कारावास तथा वन में विचरण,
- (ख) जमीला का ग्रस्तित्व एवं उसकी कल्पना,
- (ग) मेहर के घर पर सलीम का जाना, मेहर का प्रस्थान,
- (घ) क्षेर अफगन का नाहर एवं उसके पुत्र का वध और सर्वसुन्दरी का अभिकाप,
- (च) नाहर की कथा,
- (छ) जमीला का कुतुबुद्दीन से ब्याह तथा उसकी मृत्यु।

उपर्युवत प्रसंग काव्य के सीन्दर्य में चार चाँद लगाते हैं ग्रीर उसमें गित प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरुमवर्तीसह जी ने सुन्दर ग्रीर मार्मिक स्थलों को भली प्रकार समक्षा है, यथा—ग्रनारकली की मनोव्यथा, कपोत-प्रसंग, मेहर की विदायी, लोरी एउं ग्राम्य जीवन का सरस वर्णन ग्रादि।

चरित्र-चित्रण — इस काव्य में पात्रों की कमी नहीं है। हमें सब प्रकार के पात्रों के दर्शन मिलते हैं। कुछ पात्र तो ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं श्रीर कुछ पात्र यद्यपि काल्पनिक है तथापि उनका अस्तित्व काव्य-जगत् के लिए उचित एवं श्रेयस्कर है। पुरुष एवं स्त्री पात्रों की नामावली इस प्रकार है—

पुरुष-पात्र—जहाँगीर, गयास, ग्रकवर, दोर ग्रफगन, कुतुबृद्दीन, नाहरसिंह, विमलराय तथा काफिले का सर्वार ।

स्त्री-पात -नूरजहाँ (मेहर), गयास की पत्नी, श्रनारकली, जमीला, नाहर-सिंह की पत्नी तथा सर्वसुन्दरी।

पुरुष-पात्रों में अच्छे चरित्र का अभाव है। वे प्राय: स्त्रियों के अनुपामी प्रतीत होते हैं। वे सब अकर्मग्य एवं पदलोलुप हैं। अनायास प्रेम प्राप्त करना उनका ध्वेय हैं। बोर अफगन इसका अपवाद कहा जा सकता है। अन्य किसी पात्र में बीरता के लक्षण भी नहीं दिखलाई पड़ते।

स्ती-पात्रों में कुछ उच्च कोटि की कहीं जा सकती हैं।

जहाँगीर—यह प्रस्तुत काव्य का नायक है जो कि घीरलित कहा जा राकता है। घीरलित नायक कला का प्रेमी, मृदुलस्यभावी तथा साधारएतया उत्तम गुर्गों ते युक्त होता है। जहांगीर मृदुल प्रकृति का व्यक्ति है। वह संगीत एवं नृत्य प्रेमी भी है, घंगोंकि वह ग्रनायक्ती के सौन्दर्य एवम् उसके नृत्यकलाप्रदर्शन को लखकर प्रेमपाश में शाबद्ध हो जाता है। यही नहीं, वह ग्राप्ते प्रेम को स्थायित्य प्रदान करने के लिए राज्यवेंभव को तिलांजिल देना चाहता है—

"विना तुम्हारे जग के वैभव छूने की भी वस्तु नहीं।"
यही नारण था कि वह दूसरी अप्रतिम सुन्दरी मेहर का ग्रसीम प्यार भी
शेर अफगन की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त कर सका।

वह प्रेमी है किन्तु उसका प्रेम तस्करवृत्ति वाला है। वह प्रकट रूप में सम्मुख याने का साहस नहीं करता। उसका प्रेम श्रक्मंण्य पुरुष का प्रेम ही कहा जा सकता है क्यों कि मेहर को प्राप्त करने में श्राद्योपान्त श्रक्मंण्य होकर ही प्रयास चलता रहा। यदि वह चाहता तो मेहर का सम्बन्ध शेर अफगन से गहीं हो पाता। अन्त में वह—

'राज्य करो तुम मूर्ति तुम्हारी रहूँ देखता मैं प्रतियाम, धपने हाथों से नित्य केवल, मुक्ते पिला देना हो जाम।" पर ही सन्तुष्ट रहा। वह प्रेम को समभता है और जभीला के कपटपूर्ण प्रेम की निस्सारता को प्रकट कर देता है। यहाँ पर उसका चरित्र उच्च दिखलाई पड़ता है नयोंकि जमीला ने अपने अूकमान से उसके ऊपर पंच शर छोड़े किन्तु वे सर विफल रहे। "पर वह दिगा नहीं पर्वत सा हटा लिये हँसते वेचख।"

श्रतः उसे कामी न कहकर लौकिक प्रेमी कहना उचित होगा।

शेर अफगन—इसका चरित्र कुछ पंक्तियों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि—

"वह था स्वभाव से रूखा था हृद्यहीन श्रित कट्टर, था पशुवल का ज्यापारी, श्रित कोधी निर्द्य वेडर। संगीत समाज उसे था दुश्मन सा सदा घटकता, साहित्य नाम सुनते ही गुस्ते से पैर पटकता॥"

वह एक हृदयहीन सैनिक था जिसमें मानवता की कोगल भावनाये छू तक नहीं गई थीं। वह कट्टर कोधी, निर्भीक व्यक्ति था। उसके लिए रमणी कामपूर्ति की सामग्री के सिवाय कुछ न थी। ऐसे निष्टुर व्यक्ति के साथ सुकुमार किलका मेहर का गठवन्यन कैसा? वह न तो उसकी वात मानता है ग्रीर न सुनता ही। जब मेहर अपनी सखी सर्वसुन्दरी के पित के लिये प्राण्भिक्षा की याचना करती है उस समय वह उसे तिरस्कृत कर देता है ग्रीर अपमानित करके कहता है कि—

"श्रपनी सलाह रहने दो तुम घर का काम सम्हालो। शासन के कायों में यों हरगिज हाथ न डालो॥ मज़हय में तर्क नहीं है है धर्म श्रवल के बाहर। तुम दखल न दो कामों में मेरे चुपके बैठो वर॥"

वह ग्रन्धिवश्वासी एवं कट्टर इस्लामी था। पगुवल का कायल था। उसका मुल्लापन विमलराय के वव करने पर प्रत्यक्ष रूप में सम्मुख उपस्थित हो गया था। उसके हृदयपटल पर किसी वात का प्रभाव नहीं पड़ता था। ग्रमर उसे किसी से ग्रेम था तो वह उसकी तलवार थी जिस पर उसे घमण्ड था। वह प्यारी से प्यारी वस्तु छोड़ने के लिए उद्यत था किन्तु "प्यारी तलवार नहीं हो सकती है कदापि न्यारी"—उसे ग्रपनी पुत्री की तुतलाहट भी नापसन्द थी। वह उसे डांट-डपट कर भगा देता था किन्तु हम देखते है कि पशुवल के सामने ही पशुवल का अन्त हो जाता है ग्रीर वहीं दशा उमती भी हुई।

वह राजभक्त बनता था और अपने को राज-वृक्ष को अपने रक्त से सिचित करने वाला घोषित करता था किन्तु दूसरे ही क्षरण हम उसे राजद्रोही के रूप में पाते हैं । वह कहता है—

"श्रच्छा तो मैं बिहोही हूँ राजदोह को हूँ तैयार।" इस परिवर्तन के साथ ही उसके साथियों में से कोई भी उसका साथ देने को उदात नहीं हुसा। तब वह—

"सन्त रह गया लख परिवर्तन लगा कोमने श्रपना भाग।"
श्रीर ग्रपनी दयनीय स्थिति पर शीक करने लगा कि--

''इन्हों खुकामदी मित्रों ही ने मेरा करवाया है नाश । श्रय श्रोंखें खुल गई विश्व में नहीं किसी का है विश्वास ॥''

ग्रद उसे ग्रपने कत्तंव्य का ध्यान ग्राया। उसकी ग्रपनी भूलों का ऐसा ग्राघान पहुँचा कि-

> "दौदा दौदा अन्दर जा तुरत मेहर के परा पर गिर। मूर्ज हृदय की भूलों की वह चमा माँगता था फिर फिर॥"

वह बीर था। उसमे एक गुएा ग्रीर भी था कि वह एक-पत्नी-व्रत-धारी था। परस्त्री पर दृष्टिपात करना उसकी दृष्टि में पातक था। जब कुतुवृद्दीन मेहर को जहाँगीर के पास भेजने का प्रस्ताव करता है उस समय वह को घित होकर वीरतापूर्ण शब्दों में कथन करता है कि—

> "जहाँगीर है नहीं श्राज वरना में उसे सिखा देता, पर नारी पर बुरी नज़र रखने का मज़ा चखा देता।" "नहीं सही वह तू श्राया है बेइज्ज्त करने तो श्रा, नहीं हिलाना फिर ज़वान खा खब्जर हरदम को सो जा।"

इतना कहकर कुतुबुद्दीन को मार गिराया और स्वयं उसके रक्षकगराों के द्वारा लड़ता-लड़ता जूक गया।

विमलराय—उसका चरित्र उत्तम है। वह ग्रत्याचार को सहन करना हेय समफता है। वह दीनदुः खियों के कष्टों को ग्रपना समफता है भ्रीर उसके निवारण के लिए ग्रपने प्राणों की वाजी लगा देता है।

वह धर्मात्मा है। धर्म उसके लिए जीवन है। जब शेर ग्रफगन उसे इस्लाम धर्म स्वीकार वरने के लिए बाब्य करता है तो वह कहता है---

"यह सर मेरा है हाज़िर मुक्तको मरने का नया उर। तूमारेगा नया मुक्तको में अमर अनन्त अजय हूँ, तृकाटेगा नया मुक्तको में जल हूँ अनल मलय हूँ॥"

वह अपनी इस घारणा पर स्थिर रहता है और हैं मते हैं मते मृत्युगामी हें ता है।

पुरुषपात्रों में कुतुबुद्दीन, नाहरसिंह, शेर श्रफगन के सिपाही, श्रोर गयास श्रादि का चरित्र गौएा है जो काव्य की पूर्ति में सहायक होते हैं।

नूरजहाँ—वह महाकाव्य की नायिका है जो सर्वगुणसम्पन्न है। उसका वाह्य सौन्दर्य असाधारण उपकरणों द्वारा निर्मित है।

''यह नव मयंक है उगा हुआ चारों दिशि छिटके तारे है ।''

यह स्वरूप उसके प्रादुर्भाव के ग्रवसर का था। वही वढकर भन्य रूप धारण कर लेता है—

> "यह किरण जाल सी ठळवल है मानस की विमल मराली है। श्रंग श्रंग में चपला खेल रही है फिर भी भोली भाली है॥"

वह भोलीभाली एवं अप्रतिम सुन्दरी है। उसके सौन्दर्य पर ही सलीम गलभ की भाँति लट्टू है। उसका भोलापन उसी दिन सलीम को प्रभावित कर सका जिस दिन मेहर उसके रक्षित कपोतों में से एक को अपने वहा में न रख सकी। प्रश्नोत्तर पर कि "वह इस प्रकार उड़ गया" इस उसके भोलेपन ने सलीम को दीवाना बना दिया।

वह सलीम से सलीम की भाँति प्रेम करती है और अपने आन्तरिक प्रेम का प्रदर्शन भी कर चुकी है तथा चुम्बन द्वारा दृढता भी बना चुकी है। किन्तु यह अविवाहिता के लिए कहाँ तक मान्य है ?

वह धर्मभीरु है। जब उसका गठवन्धन उसकी इच्छा के विरुद्ध शेर अफगन से हो जाता है तो उसी दिन से वह सलीम के प्रेम को भुलाने का प्रयास करती है और किसी प्रकार का शैथिल्य अपने मार्ग में नही आने देती। जब सलीम अर्द्धरात्रि को अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए उसके गृह पर पहुँचता है तथा शेर अफगन को मारकर उसे अपनाने का प्रस्ताव करता है तो वह अपनी वृढता का परिचय देती है और उसे तस्कर की भांति घर में प्रवेश करने के लिए फटकारती है। सलीम उसकी इम फटकार से हतप्रभ हो जाता है और कहने लगता है—

"नारी रहस्य को कौन समक सकता है।"

वह उत्तर देती है कि बालपने की उच्छृंखलताय्रो का समय व्यतीत हो गया है—

''बालकपन से पूछो जाकर उच्छृ'खलता सारी। सुमन विकास मधुर ग्रलि गुंजन मुक्ताओं की क्यारी॥''

यहाँ पर उसकी धर्मपरायणता, पतिश्रेम एव निर्मल चरित्र के दर्शन होते है वयोंकि वह सलीम को परनारी की स्रोर दृष्टिपात करने का दोपारीपण करती है श्रोर कहती है कि—

"हैं कौन मेरे जीते जो उन पर हाथ लगावे ? कभी न होगा लाखों ही का सर चाहे गिर जावे।"

जब वह ग्रागरा से वंगाल के लिए प्रस्थान करती है तो उसका ममत्व वोल उठता है। उसका कथन कितना मर्मस्पर्शी है—

> "श्रो स्वप्नों के संसार विदा श्रो वालापन के प्यार विदा। श्रो शोभा के श्रागार विदा मनमोहन के मनुहार विदा॥"

वह सहदया एवं दूसरे के दुःखों को समभने वाली है। जब उसे सर्व-सुन्दरी के पित के प्राग्यदण्ड की श्राज्ञा की सूचना प्राप्त होती है तो शेर अफगन से उसे क्षमा करने की याचना करती है। यद्यपि इस याचना में वह असफल रहती है तथापि वह उसके दुःख से दुःखित है।

वह स्वाभिमानी एवम् अपने स्वत्वों की रक्षा के लिए पति से सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए भी आज नारी के समान उद्यत रहती है जो असंगत ही है।

वह वैवाहिक सम्बन्ध को पराधीनता की श्रृंखला समभती है। जब वह शेर ग्रफगन के ग्रत्याचार से पीड़ित होती है तो उसके हृदय के भाव उग्र रूप धारण कर लेते है ग्रीर कहने लगती है—

> "पराधीनता की वेड़ी को अपने हाथों मैं कार्रूगी, सरिता नहीं सरोवर वन में अपना हँस चुगाऊँगी। कर विवाह विच्छेद अलग हो मैं स्वतन्त्र हो जाऊँगी॥"

वह वात्सत्य प्रेम से ग्रोत-प्रोत है। वह ग्रपनी पुत्री से विशेप प्रेम करती ह ग्रीर उसी के लिए जीती-जागती है। उसका कथन है—

"ये तेरी भोली वातें ही रखतीं मुक्ते जिलाये"

वह धैर्यंवान है। दुःस में भी सुख का अनुभव करती है। जब उसका पित सुवेदारी से पृथक् कर दिया जाता है तो भी उसे दुःख नहीं होता, बित्क संतोप की नहर उसके हृदयपटल पर श्रंकित हो जाती है किन्तु घेर श्रफगन की मृत्यु पर चार साल तक सलीम से बात नहीं करती है। इतना करने पर भी वह अपने पातिज्ञत धर्म की रक्षा न कर सकी श्रीर श्रपने पित-रक्त से रिजत सलीम के हाथ की कठपुतली वन गई। इस प्रकार उसका चरित्र श्रादर्शच्युत हो गया है।

जमीला—एक साधारण महिला है। वजीर की वेटी होकर भी इसका चरित्र गठित नही है। यद्यपि इसका व्यक्तित्व काल्पिनिक है किन्तु इतना वढ़ गया है कि उसकी ऐतिहासिक व्यक्ति के समकक्ष दिखलाना पड़ा। वह मेहर के साथ राहु-केतु की तरह इस प्रकार लग गई कि उससे छुटकारा पाना कठिन हो गया।

वह कलुपितहृदया है। वह मेहर श्रीर सलीम के प्रेम को सहन नहीं कर सकी। इसी हेतु अकवर द्वारा शेर अफगन से उसका गठवन्धन करवाकर वंगाल भिजवा देती है श्रीर इस प्रकार दोनों प्रेमियों को पृथक् कर देती है श्रीर अपने पथ को अकंटकाकी गांवनाती है। सलीम उसकी धूर्तता से परिचित है श्रीर उसके प्रेम-प्रपंच को निस्सार सिद्ध करके उसका गठवन्धन कुतुवृद्दीन से करके उसे वंगाल भेज देता है। इस प्रकार साम्राज्ञी वनने की कल्पना सर्वव के लिए तिरोहित हो जाती है श्रीर श्रधपके वालों वाले व्यक्ति के साथ स्याह-सफेद करने का सुश्रवसर प्राप्त कर लेती है, क्योंकि—

"उनकी श्राँखों में बस कर के गुल्झरें खूब उड़ाऊँगी, श्रपना उल्लू सीधा करने को बुलबुल उन्हें बनाऊँगी। दासी बन कर सेवा करने कैदी बन कर घर में रहने, हैं कौन बाबली जो जायेगी युवक संघ सब दु.ख सहने।" इससे मेरा श्रनुभव मानों युवती बूढ़े से व्याह करो, फिर कौन पूछने वाला है चाहे सफेद या स्याह करो।"

इन भ्रन्तिम पंवितयों में उसकी मनोभावनाग्रों का स्पष्ट रूप प्रतिध्वनित होता है। वह कुलटा, दुष्चिरत्रा एवं स्त्री जाति की कलंक कही जा सकती है। उसमें घृिणत से घृिणत कार्य करने की क्षमता है। उसका चिरत्र निकृष्ट हैं। वह विभिन्न जातियों के गुणों से युक्त है। कभी वह दरजीगीरी, कभी तमोलिन के गुणों से विभूषित की गई है।

श्रनारकली—यह एक हिन्दू नर्तकी है जो अपूर्व सुन्दरी एवं निश्छला है। उसके सौन्दर्य पर सलीम मुग्य हो जाता है और वह स्वयं सलीम पर अपना हृदय निछावर कर देती है। वह प्रेम का मूल्य समभती है और पात्र और अपात्र का ध्यान भी रखती है। जब अकबर उसे प्रलोभन देता हे तन भी वह उसके प्रेमप्रस्ताव को ठुकरा देती है—

"यदि राज भोग हो करना तो मेरे उर में आयो, तुम राज करो रानी वन जीवन को सफल वनाओ।"
वह इसका उत्तर किस निर्भीकता से देती है—

"वस दूर दूर हो श्रकबर इस श्रोर न पैर बढ़ाना। निज कर से छू छू कर के श्रपवित्र न सुके बनाना। त् ईप्यो क्यों करता है, है सारी दुनियाँ तेरी। मत द्यीनो रहने दो तुम द्योटी सी दुनियाँ मेरी। यदि प्राखदण्ड हो देना तो हाजिर है सर मेरा॥"

इस उत्तर में कितना सत्य है। जहां पर जमीला सर काटने के नाम पर कौपने लगती है वहीं वह सर कटाने के लिए तत्पर है-यह है सत्य प्रेम की कमीटी।

जब ग्रकदर की एक न चली तो वह अनारकली को देशनिष्कासन का दण्ड देता है। उसे बनरी भी चिन्ता नहीं, वयों कि वह तो प्रेम के रंग में रंगी हुई है और प्राने जीवनधन सलीम को देखकर अन्तिम साँस छेना चाहती है। यह प्रपने लिए नहीं वरिक सलीम को कष्ट न हो उसके लिए ब्याकुल है। जब सलीम के दर्शन उसे हो जाते है तो सलीम को उपस्थित में वह विपपान करके मलीम को गोदी में पड़कर चिर-निद्रा में मग्न हो जाती है।

"नहीं वासना है विलास की प्रख्य मिला दर्शन पाया, कमा माँग कर अन्त समय में शिय का आलिंगन पाया।"

उसकी समस्त श्राकांक्षायें परिपूर्ण हो गईं। वह अपने नाम को मार्थक करने वाली स्त्री-रत्न एवम् अनार की कली ही थी।

सर्वसुन्दरी—इसका चरित्र भव्य भीर गरित है। वह मेहर को ग्रन्थकार के गर्त में गिरने से बचाती है भीर कहती है—

> "पर पथअप्ट कभी मत होना दिवस चार ही जीना है, यन किरीट मिंग रहे भाल पर तू अनमोल नगीना है।"

इस प्रकार मेहर का मार्ग प्रवास्त करने में सहायक होती है। वह पित-परायणा है। जब उसके पित की मृत्यु हो जाती है तो वह विकट रूप धारण कर लेती है और शेर अफगन को सम्बोधित करके कहती है—

"वह तेरी तलवार कहाँ है सेना कहां कहां वह राज"

"मैं केंसी हूँ प्रिय विद्योह में तट्प तड्प कर उन्मादिन, इन र्थांबों से तुम दोनों भी शीघ वही देखोगे हिन ।"

वह विचारवान एवं मृत्यु के रहस्य को नमफने वाली है। उसे ईश्वर की नत्ता में पूर्ण विश्वास है। जब मेहर के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे सान्त्वना देती है और मृत्यु के रहस्य को समफाती है और कहती है—

"केवल थोड़े दिन जीना है जीवन स्वच्छ विताना तुम, मत गरीय को कभी मताना सदा मला कर जाना तुम ।" इस प्रकार उसके हृदयगत विमल भावों का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है श्रीर उसकी श्रमिट छाप हमारे हृदयपटल पर श्रंकित हो जाती है।

प्रकृति-चित्रण्—इस काव्य की कथा की प्रसृति फारस प्रदेश से लेकर बंगाल प्रान्त तक है जिसमें पर्वत, सरितायों, वन, मरुस्थल, शस्यश्यामला भूमि ग्रादि प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। किव ने ग्रपनी प्रतिभा एवं सुक्ष्म निरीक्षण द्वारा प्रकृति का विशद वर्णन इस काव्य में प्रस्तुत किया है श्रीर फारस के प्रकृति-वर्णन से ही काव्य का प्रारम्भ किया है। इसमें प्रकृति के सम्वेदनात्मक एवं चित्रात्मक वर्णन भरे पड़े हैं। नीचे का एक पद देखिये—

"प्रेम पत्र जो भेज चुके थे पवनदूत से माधौ पास, राह किसी की देख रहे थे खड़े खड़े ही बने उदास, थे साकार निराशा मानो मूर्तिमान थी हुईं व्यथा गिरि श्रलवुर्ज रजत पट पर थी श्रंकित मानो विरह कथा जगा रहे थे श्रलख दिगम्बर धारी जो ऐसे तस्वर, वे भी फूले नहीं समाते श्राज भेंट निज कुसुमाकर ।"

किव ने कलात्मक ढंग से कथावस्तु का निर्देशन कर दिया है। तहवर अपने प्रेमपत्र को पवनवाहक द्वारा वसन्त के पास भेज चुके थे। वे उत्सुक एवं उदास होकर इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। विरहवेदना ने साकार रूप धारण कर लिया था और जो वृक्ष पत्रहीन तपस्यारत थे उन्होंने भी ग्राज वसन्त को पाकर अपने में नवीन पत्र धारण कर लिये। ग्रतः वे फूले नहीं समाते हैं-।

इन पंक्तियों में कथा का पूर्ण भास प्रकट हो गया है। गयास की पुत्री मेहर ने जो प्रेमपंत्र जहाँगीर के पास भेजा उसकी प्रतीक्षा में वह व्याकुल है। अन्त में प्रेमपत्र साकार हुआ और अपना कुसुमाकुर पाकर फूली नहीं समायी।

भनत जी ने मानव श्रीर प्रकृति की चेष्टाओं का ऐसा विम्व-प्रतिविम्ब भाव प्रदिश्ति किया है कि वे स्वतः एक के दुःख मे दुःखी प्रतीत होने लगते हैं। ध्रनारकली दुःखी है। ध्रतः उसके साथ प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह जड़ ही अथवा चेतन, स्तब्ध एवं शुद्ध दिखलाई पड़ता है। ऐसा सम्वेदनात्मक चित्र एक सरिता का देखिये।

#### सम्वेद्नात्मक स्वरूप--

''दुिखया श्रनार ने विकट विपिन में खो खो कर, मग शोध लिया। इक छोटी सरिता ने धाकर, इतने में ही गतिरोध किया। था पाट नहीं उसका भारी यस, इक छुलांग मृग शावक की। चीतल - दल - चंचल है चरता, जिसके ग्रंचल की दूब हरी।"

श्रनार श्रपना ही प्रतिस्वरूप गिरिवाला में देखती है श्रीर उसे श्रपने ही समान कृपकाय पाती है। उत्प्रेक्षा द्वारा श्रयं में गम्भीरता श्रा जाती है।

चित्रात्मक स्वरूप—'भवत' जी चित्रात्मक वर्णन करने में बड़े सिछहस्त हैं। एक सघन वन का वर्णन देखिये—

> "श्रागे जंगल था घना चड़ा नरु ही तरु ये हिरियाली थीं। छिलते ये छिलके हिलने में तिल भर भी भूमि न खाली थीं, नीचे से पौदे नये निकल तरुवर वयस को बगली दे, बारिद सा उठते जाते ये नभ पर हरीतिमा सागर से, बादल सा दल फैलाते ये उड़ जाने को नभ मण्डल में, लिकार्ये प्रेम पाश से जकड़े रहतीं ध्रपने ध्रंचल में॥"

मानवता के अरोप में—'भवत' जी ने प्रकृति का भ्रालम्बनिष्यण्य मानवता के भ्रारोप में कैसा मुन्दर चित्रित किया है। देखिये—एक नदी ने ग्रोब्स की ज्वाला से व्याकुल होकर अपने जल को सेवार और मोयो से छिपा निया है। निदाय इतना भयंकर रूप धारण किये है कि उसकी नव्ज ही छूटी जा रही है। कहाँ वह इतनी धिवतशालिनी थी कि पत्थरों को चकनानूर कर देती थी, कहाँ भ्राज उसको अपने जीवन के ही लाले पड़े हैं। जो नदी अपने तटों से प्रेमालाप करती थी उसी का प्रतियोगी सूर्य उसी को हरण किए तट से दूर कर रहा है। कितनी भावुक कल्पना और कितनी मानवता के भ्रारोप में साकारता व्यवत की है।

'ज़ल छिपता फिरता सेवार में मोथों के साये में। छुदछुद के छंगूर छिपे हैं फेनजाल फाये में।। रवास घरा रुक रुक चलती है नन्ज़ नहीं है मिलती। पत्थर तोड़ पीस देती थी, घास नहीं छब हिलती॥ ज्यों ही जीम प्यास से निकली डाले तूने छाले। लहरों में छुदछुद छाये हैं जीवन के हैं लाले॥ फूले काऊ का दहका है छंचल में छंगारा। छाहें भर है रहा थाग में जलता हुआ करारा॥ जो सरिता के भरे श्रंक में शीतल करता छाती। तटनी जिसके मुख पर उठ उठ चुम्बन छाप लगाती॥ श्राज सूर्य उसका रकीब वन कर रथ पर बैठाये। सरिता हरख किये जाता है तट को दूर हटाये॥"

प्रकृति का उदीपन स्वरूप-गुश्मक्तर्सिह ने प्रकृति को उद्दीपन के हप में भी चित्रित किया है। प्रकृति के मिलन का दृश्य देखिये--

"कहीं मोर पंखी का पौदा कहीं लवंग लता है। खोले केश कहीं पर जिरिहन समञ्जल कामरता है। मौलिसरी की कहीं कतारें पारिजात की अवली। परियों सी उड़ती फिरती है तितली पुष्पासव पी। बौराये रसाल रम्मा संग नारिकेल में रत हैं। विविध ताल ऊँचे सुशाल रोके सिर पर नम छत हैं। कहीं श्रनारी कलियों ने कैसी है श्राग लगाई। जो पय कहाँ? कहाँ पय? की चातक ने टेर उडाई॥"

समस्त काव्य प्रकृति-चित्रण से भरा पड़ा है। कहीं पर पहाड़, रेगिस्तान, कहीं पर गाँव, मैदान, कहीं पर भील, कहीं पर वन, उपवन वाटिकाओं का मनोरम एवं रोचक वर्णन किया है। किव ने अंग्रेजी किव वर्ड, सवर्थ-सा प्रकृति के साथ मानवजीवन का सामञ्जस्य चित्रण किया है। प्रियप्रवास में उपाध्याय जी ने प्रकृति का सफल चित्रण किया है। उसमें प्रकृति-वर्णन द्वारा ही सर्गी का प्रारम्भ हुआ है। उसी की अनुकृति पर नूरजहाँ में भी प्रायः प्रत्येक सर्ग का प्रारम्भ प्रकृतिवर्णन से ही हुआ है जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अरापने प्रकृति को वर-वयू वनाकर प्रासांगिक और सुन्दर कल्पना की है।

रस श्रीर भाव—नूरजहाँ महाकाव्य में मुगलकालीन संस्कृति एवं विलासी जीवन की कथा व्यवत की गई है। यद्यपि गुरुभक्तिसिंह का प्रयास यही रहा है कि काव्य में विलासिता का चिह्न न रहे श्रीर शुद्ध प्रेम का मार्ग प्रशस्त हो जाये किन्तु ऐसा करने में वे सफल न हो सके।

श्रेगार—नूरजहाँ प्रेमप्रधान काव्य है। इसमें श्रुगार रस, जो रसराज कहलाता है, उसके दर्शन स्थल-स्थल पर मिलते हैं। सलीम अनारकली के नृत्य एवं उसके हाव-भाव पर रीक्ष जाता है और उसके प्रेम में मतवाला वन जाता है—

"होकर विनीत यौत्रन के नव कुसुम भार से भोरी, है सीगा लंक लचकाती कर चितत्रन से चित चोरी। वन वीचि विलास-सिरित की वह रस ही रस वरसाती, श्राँखों को नचा नचा कर कलकेतु ध्वजा फहराती। लख कला प्रदर्शन उसका उसका सौन्द्र्य निराला. सुध खो सलीम तन मन की हो गया प्रेम मतवाला॥"

यह सम्भोग श्रृंगार के ग्रन्तर्गत ग्रावेगा। इसके पञ्चात् उन दोनों का मिलन कठिन हो जाता है।

मेहर सुन्दरी है। उसका भोलापन सलीम को आकर्षित करता है श्रीर वह उसका प्रेमी वन जाता है—

> ''भोलापन यह देख चिकत हो मुख छवि श्रयक निहारी, उसको रहा निरखता इकटक तन को दशा विसारी। फिर इक ठरढी साँस खींच कर दौढ़ श्रथर खुम्बन ले, ऊहर उठा लिया हाथों से लगा लिया सीने से॥"

용 용 생

"देख न कोई पुन: खींच कर चुम्यन की वर्षा कर । बार बार श्रालिंगन करके गया हुए में वह भर॥"

इस दृश्य में ऐन्द्रिय वासना युक्त कामोद्रेक हैं। इसमें शारीरिकता का ही प्राधान्य है। ग्रतः श्रांगार के अन्तर्गत नहीं ग्रा सकता।

श्रव विश्रलम्भ श्रृंगार के श्रन्तर्गत श्राने वाले एक दो पद देखिये। मेहर श्राज श्रपने त्रियतम के साथ से तथा वालपन के साथियों के संग से विलग हो रही है। उस समय का कथन करुणात्मक वियोग के ही श्रन्तर्गत होगा—

> 'श्रो स्वप्नों के संसार विदा श्रों बालकपन के प्यार विदा, श्रो शोभा के श्रागार विदा मनमोहक के मनुहार विदा। श्रो श्रान्ति विदा श्रो श्राप्ति विदा, श्रो श्रपनी भोली भूलं विदा, श्रो मेरी मुरमाई श्राशाश्रों की समाधि के फूल विदा।"

इन पंक्तियों में कितनी वेदना, कितना ममस्व, कितना करुए। रस भरा हुया है—कोई भुत्रतभोगी ही समक्त सकता है। किन्तु इन सुखद स्मृतियों को व्यक्त करने का समय यह न था। वह गाज पत्नी के रूप में है। यह विरह-वेदना उसे पतन की ग्रोर उन्मुख करती है।

वात्सल्य-गृहभक्तसिंह जी ने वात्सल्य का भी सुन्दर चित्रण किया है जिसमे मातृहृदय के दर्शन होते है। देखिये-

"वह वात वात में श्रहना हठ करके इठला जाना, फिर लोट लोट पृथ्वी पर रोना गाना चिल्लाना।" वन्चों का रुदन ही उनका ग्रस्त्र है। जिस वस्तु की याचना करते है उसे रोकर, मचलकर, पृथ्वी पर लोट-पोट होकर अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। नटखट तो इतने होते हैं कि वे एक स्थान पर बैठ ही नहीं सकते। जहाँ अवकाश पाते, चाहे पानी हो या धूल, उसमें खेलना प्रारम्भ कर देते हैं। मेहर की माता ने ग्रभी स्वच्छ कपड़े पहिनाय है लेकिन वाल-सुलभ-चंचलता ने ग्रवसर पाते ही उन्हें भिगो डाला। बालकों को उप्ण वायु की भी चिन्ता नहीं होती है ग्रीर न उन्हें ववंडर की।

"वह दौढ़ बीच में जाती जो उठता कहीं वबंडर, माता घबड़ाई फिरती वह लोटी जाती हँस कर। वर्षा में घन लख लख कर वह नाच नाच कर गाती, फिर तइप तिहत की सुन कर श्रंचल में छिप छिप जाती।।"

वालकों मे चंचलता एवं भोलापन होता है। वे प्रत्येक कार्य निष्कपटता से करते हैं। मेहर वल के छोटे वच्चों को पकड़ने के लिए पानी में घुस जाती हैं ग्रीर उन्हें न पाकर स्वय छोटे वच्चों में फिर खेलने लगती है। जब वालक मचल जाते हैं ग्रीर किसी प्रकार रोना नहीं वन्द करते उस समय सकल माताएँ ग्रपने वच्चों को लोरी सुना-सुना कर ग्रीर थपकी देकर सुला दिया करती है। लैला को उसके पिता ने पटक दिया है। वह रो-रही है। उसको शान्त करने के लिए सर्वसुन्दरी ने कितनी सुन्दर लोरी कही है। उसमे कितनी मधुर कल्पनाग्रों का सम्मिश्रण है—

"निद्रिया त्राजा निद्या त्राजा लेला तुभे बुलाती हैं, इन्तजार से जाग रही त्राँखें नहीं लगाती हैं। मिट्टी के पकवान बना कर लेला तुभे खिलावेगी, त्रीर धूल का महल बनाकर उसमें तुभे सुलावेगी॥"

यही नहीं, इसमें ध्रुव प्रदेश एवं मरुस्थल में रहने वाली मातास्रों का भी सुन्दर चित्र व्यक्ति किया है। इसके साथ ही रहस्यमय भावना के भी दर्शन होते हैं किन्तु यह कहते हुए शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या सर्वसुन्दरी को ध्रुव प्रदेश का ज्ञान था जिसके द्वारा ध्रुववासियों का विवरण दे रही है।

रौद्र-प्रकवर ग्रनार से प्रणययाचना करता ह किन्तु ग्रनार को यह सहा नही है। उसके इस व्यवहार पर उसे कोध उत्पन्न होता है। प्रकवर ग्रालम्बन है, ग्रनार का कोध स्थायीभाव ह ग्रीर थर-थर कॉपना भ्रनु-भाव है।

> "कर भपट श्रनारकली ने पीछे हट डॉट बताई, हो क्रोधित थर थर कॉपी गुस्से से श्रांख दिखाई।"

भयानक—भयानक मे ग्रनिष्ट होने की प्रवल सम्भावना रहती है। जब मेहर वर्दवान जाने लगती है तो उसके समक्ष एक योगिनी उपस्थित होती है जिसे देखकर मेहर के हृदय में ग्रनिष्ट की भावना उत्पन्न होती है—

"इतने में ही एक योगिनी राह रोककर खड़ी हुई, फ़ॉलें लाल भाल पर श्रलकें विखरों छिटकी पड़ी हुई। उस सिन्दूर विहीन मींग में रज थी केवल परी हुई, भूषण रहित देह की थी इच्छायें सारी भरी हुई।!"

वीर रस—जव कुतुवुद्दीन शेर अफगन से मिलना चाहता है तो उसकी पत्नों मेहर रोकती हैं। इसमे कुतुबुद्दीन आलम्बन है, तलवार उद्दीपन, गर्व आदि संचारीभाव है।

"मैं हूँ वीर मुक्ते मरने का नहीं ज़रा भी लगता भय, जब तक है तलवार हाथ में तू किस भय में भूती है। नहीं कुतुब की कुछ मजाल वह कौन खेत की मूली है, बात नहीं घवड़ायो मत, डरो न मुक्तो जाने दो। धीर नहीं कोई भी चिन्ता अपने दिल पर आने दो। मेहर रोकती रही बहुत कुछ कह बातों का करके परिहास। चल ही दिया शेर मुस्काता मेहर रह गई खड़ी उदास।"

## हास्य देखिये-

"वोला एक सही है मुक्त पर थी हुजूर की वडी निगाह, क्या वतलाऊँ श्रभी हाल ही में मेरा है हुआ विवाह। मरूँ छोड़ कर किस पर श्रव में नई नवेली दुलहिन को, वह जी नहीं कभी सकती है मेरे विना एक छुण को।।"

## अद्भुत का एक चित्र देखिये-

"कौन? कौन ? क्या तू सलीम है ? क्या सलीम सहजादा । पर घर जाकर तस्कर बन कर ऐसा नीच इरादा ॥"

विस्मय इसका स्थायी भाव है। मेहर को आश्चर्य होता है कि यह सलीम हो सकता है? सचारी भाव वितर्क, आवेग आदि स्तम्भ, रोमांच, स्वरभग, विस्फारित नेत्र इसके अनुभाव है। इस प्रकार हम देखते है कि मानवहृदय के विविध भावों की व्यंजना आपने इस काव्य में की है और साथ ही मनो-वंज्ञानिक विश्लेपए। भी किया है। प्रेम, कोध, शोक, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि सभी मानव भावों की सुन्दर व्यजना में अमृतपूर्व सफलता मिली है।

कालिदास की तरह मेघदूत के स्थान पर भक्त जी ने पवनदूत वनाकर भेजा है किन्तु यह सन्देश केवल सन्देश ही रहेगा क्योंकि मेहर सलीम को ऐसा उत्तर दे चुकी है जिसके पश्चात् यह प्रेमसन्देश केवल परम्परानिर्वाह ही माना जावेगा।

> "फ़्ल खिलाना फिर वसन्त की मिद्रा पिला पिला कर , जगा जगा कर पूर्व-प्रणय वह सोता हिला हिला कर । मेरी याद दिलाना उसको फिर करुणा उपजा कर , मेरी दु:ख कहानी उसको विधिवत सुना सुना कर ॥"

मदिरा पिलांकर भले ही उसे मतवाला वना दे, मदिरा में हृदयस्पर्श करने की क्षमता कहाँ होती है ?

कलापक्ष (भाषा और शैली)—नूरजहाँ की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। इसमें ग्रसाधारण मिठास है। भावों के ग्रनुसार ही इसका स्वरूप मधुर एवं परुप हो जाता है। जहाँ मधुर भावों की व्यंजना करानी होती है वहाँ पर भाषा भी मधुर हो जाती है—

> "न्पूर को यजा बजा कर बहु बार भाव भंगी कर । लहरों सी उठती गिरती रच करके रस का सरवर । वह डमरू कभी बजाती वह देह मड़ोर मचाती , वह कभी कपोती बनती वह कभी शिखी हो जाती । लख कला प्रदर्शन उसका, उसका सौन्दर्थ निराला । सुध खो सलीम तन मन की हो गया प्रेम मतवाला ॥"

इस पद में ऋंगार रस की व्यंजना कराई गई है, इसिलये मधुर वर्णनों का प्रयोग किया है। जहां पर परुशा दैत्य का प्रयोग हुआ है वहाँ पर भाषा भी परुप एवं कठोर हो गई है।

> "फिर कड़क सुनी विजली सी श्रावाज़ कान में शाई, क्या सूक नहीं पड़ता है श्रांखों में चरवी छाई। उस लड़के के फन्दे में इतनी हो गई दिवानी, क्या शर्म हया सब छूटी गिर गया श्रांख का पानी ?"

इस पद में रौद्र रस की व्यंजना कराई गई है, इसलिये इसमें श्रोज के पूर्ण दर्शन होते हैं। यही नहीं, जहाँ पर ध्वन्यात्मक प्रयोग हुआ है वहाँ पर उससे इनकी भाषा में छटा एवं मनोहरता का समावेश हो गया है श्रोर भाषा का स्वरूप निखर उठा है—

"है तपस्विनी वह कृषकाया फेरा करती मणिमाला है। ' शिव बना बना कर सलिल चढ़ाती रहती वह गिरिवाला है।।" किव ने वर्णन नहीं किया विल्क संकेतमान से ही स्पष्ट कर दिया कि ग्रीष्म के दिन है, पानी मूयता जाता है तथा नदी घटती ही जाती है।

नूरजहाँ की भाषा मे मुहाबरों का प्रयोग वहीं चतुरता एवं सावधानी से किया गया है किन्तु अधिक प्रयोग होने के कारण महाकाव्य की गम्भी-रता नष्ट हो गई है और जैथिल्य आ गया है। मुहाबरों के बुछ प्रयोग देखिये—

"अच्छी याद मुक्ते भी याटे रोज काफिले जाते थे। हे चिराग के नले थेंधेरा जो यह याद न त्राते थे॥" "जाकर हममें से किनने ही, जिनका यहाँ युरा था हाल। भारत से थोडे ही दिन में लोटे होकर मालामाल॥"

भवत जी वी जन्दयोजना में यह वात बहुत ही पटकती है कि मंस्कृत के तत्मम शब्दों के साथ फारसी शब्दों वा प्रयोग ग्रधिकता में किया। गथा—"गिजाल का गावक" ग्रादि।

वहीं कहीं पर सुन्दर शब्दमैत्री के दर्शन भी होते है—
"तुम करणा यह ले जायों मुक्त पर न लगेगा लासा।"

इसमे ग्रलंकारो का प्रयोग भी यथानुसार हुग्रा है। उनमें श्रनुप्रास, ब्लेप, जनमा ग्राहि प्रमुख है। यथा—

ग्रनुप्राम-- "चरते चीनल भी चौक उठे ग्रांखें फैला इसको देखा।

फिर चमक चौकडी चपल भरी उड़ गये वास की ही रेग्वा ॥" श्लेप — "एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है ?

उसने कहा अपर केंद्रा ? वह उड गया सपर है।"

उपमा—"मन मिन्द्र सुरचि बना है, है प्रतिमा अभी न थाती। योवन है उठा घटा सा नाचा है नहीं कलापी।।" उत्प्रेक्षा—"है तपस्विनी वह कृशकाया फेरा करनी मिण्माला है। शिव बना बना कर सिल्ल चढाती रहती वह गिरिवाला है।।"

शैली-इसमे चार प्रकार के छन्दी का प्रयोग किया गया है। प्रथम समान सर्वेया छन्द जिसके प्रत्येक चरण मे ३२ मात्राये होती है, यथा-

"दुखिया अनार ने विकट विपिन में खो खो कर मग शोध लिया, इक छोटी सरिता ने आकर इतने ही में गतिरोध किया।"

- हिमीय इन्होने पद्धरि छन्द का प्रयोग किया है जिसके प्रत्येक चरण में १४ माताये होती है-

"ध्य से भूतत है ताया नहीं चिड़िया की भी छाया। चमकते कण हैं चमचम वढे जाते हैं सब बेदम।।" तृतीय चन्द्रायण छन्द का प्रयोग हुआ है जिसके प्रत्येक चरण में इक्कीस मात्रायें होती है—

"था निशीथ कालिन्दी कलकल शान्त था,
या मरुत हो शान्त कहीं पर सो रहा।"
चतुर्य छन्द सार है जिसके प्रत्येक चरण में २६ मात्रायें होती है—
"जब शैशव शिशिर सिधारा यौवन बसन्त तब फूला।
कुछ नई साथ श्रंचल में छिप छिप के मूली मूला॥"
दोप—नूरजहाँ में व्याकरण की श्रशुद्धियाँ भी श्रधिक हैं। यथा—
"कठिन रोग लाखों रोगी" के स्थान पर लाखों रोगियों होना चाहिये।
'पार्वतीय प्रदेश" के स्थान पर पर्वतीय प्रदेश होना चाहिये। लिंग वचन
की कतिपय श्रशुद्धियाँ देखिये—

"गा ना कर चन्द्र्ल ब्योम पर चढ़ कर सो जाता है। डुवकी लेकर नील उद्धि में स्वर्गीया हो जाता है॥" स्वर्गीया के स्थान पर स्वर्गीय होना चाहिये।

लिंगदोप देखिये--

मेहर जहाँगीर से प्रेम करती है। आज वह उसे दुतकार रही है। उसी को सलीम कहता है—

"कल जो प्यार मुक्ते करता था आज वही दुतकारे।"
"जो" सर्वनाम मेहर के लिये प्रयुक्त हुग्रा है। ग्रतः किया "प्यार करती थी" होनी चाहिये।

योगिनी कह रही है-

"में जैसें हूँ प्रिय विद्योह में तड़फ तड़फ कर उन्मादिन।" जैसे के स्थान पर जैसी होना चाहिये। ग्राम्य दोप—

"कन्जाती उस दवी भ्राग को दे दे फूँक जिला देना" कन्जाती--- भ्राग का कन्जयाना देहाती शब्द है। इस प्रकार कई दोप इस काव्य में मिलते है।

वादों का प्रभाव-

' (क) नूरजहाँ ऐतिहासिक महाकाव्य होने के कारण इसमें आधुनिक परि-स्थितियों का विवेचन होना बुष्कर था किन्तु कहीं कहीं पर इस काव्य में भी आधुनिकता की स्पष्ट छाप दिखलाई पड़ती है। स्त्रियों की स्वतन्त्रता की माँग, ग्राहमा का ग्रमरत्व एवं सशक्त होना ग्रादि स्वामी दयानन्द जी की देन है। विवाह-विच्छेद कर पृथक् हो जाना आयुनिक पाश्चात्य विचारघारा की प्रतीक एवं मुस्लिम विचारघारा की प्रतिछाया कही जा सकती है किन्तु सर्व-मुन्दरी की विचारधारा भारतीय परम्परा को लिये हुए है, जहाँ पर पितप्रेम ही सर्वोपिट है श्रीर उसकी सेवा निष्काम भिन्त से करना मुख्य माना जाता है।

(ख) गान्चीवाद का भी इसमें पर्याप्त प्रभाव है। हिन्दू-मुस्लिम की एकता तथा राजा के लिए सद्भाव रखना, भूओं को भोजन देना एवं दृःखियों को ढाढस बेंघाना ग्रादि उसके कर्म है। राजा राजकोप का रक्षक है। वह प्रजा के हित में ही उसको व्यय कर सकता है।

प्रन्त में हमें इस महाकाव्य के सम्बन्ध में यही कहना पड़ता है कि इस काव्य में कुद्र विषय मुख-सम्पादन की कुचेंण्टा की गई है क्योंकि इस काव्य में उच्च भावना के दर्शन कही पर भी नहीं मिलते हैं; क्या गयास, क्या सलीम सभी इन्द्रियलीलुप है। जब कभी उन्हें अवसर प्राप्त होता है वे काम-वासना की तृष्ति के लिए उद्यत हो जाते हैं और नग्न प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर देते हैं। प्रथम सर्ग में जब गयास प्रपनी वेगम से अन्तिम बार दो प्याले शराब की याचना करता है तो वह प्रफुल्लित हो जाती है और उससे लिपट जाती है। फिर "प्रधर हिले कहने कुछ ज्योही चुम्बन की लग गई मुहर।"

सलीम धीर ग्रनारकली का भी इसी प्रकार का प्रदर्शन देखते है—
"प्रणाम कर वह कृतज्ञता से कुका निगाहें ग्ररम से भर कर,
हराये पीछे को पैर ज्योंही, कुमार ने ग्रंक में लिया भर।
कुका के सर को निकाल घूंघर हगों को उसने लजा के मीचा,
कपोल को चूम चूम करके कुँवर ने रमणी को पास खींचा।"
यही नहीं, सलीम प्रविवाहिता मेहर का चुम्बन करता है, यथा—

"फिर इक ठंडी साँस खींच कर दौड़ श्रधर चुम्यन ले, जपर उठा लिया हाथों पर लगा लिया सीने से। उसने कहा हटो सम्हलो तो देखो कोई श्राया, छोड़ उसे वह लगा देखने इधर उधर घयड़ाया। देख न कोई, पुनः खींच कर चुम्यन की वर्षा कर, बार बार श्रालिंगन करके गया हुई में वह भर।"

इस प्रकार इस कान्य का महत् उद्देश्य क्या हो सकता है प्रथवा यह कान्य कैसा है इसको तो मैं पाठको के निर्शाय पर ही छोड़ता हूँ। इसके विषय में मुझे अधिक नहीं कहना है।

### सिद्धार्थ

काव्य-सम्पत्ति—सिद्धार्थं अनूप शर्मा द्वारा प्रगीत महाकाव्य है। यह अठारहं संगों में विभाजित है। इसकी कथा ऐतिहासिक है, जिसका आवार हं—युद्धचरित्र (अश्वधीप एवं मैथ्यू आरनाल्ड)। इसमें नायक है सिद्धार्थं जो घीरो-दाल गुणों से युक्त है और इन्हीं का चरित्र वर्णन होने के कारण इस अन्य का नाम सिद्धार्थं रखा गया है। काव्य की नायिका यशोधरा (गोपा) है जो सर्वग्रासम्पन्ना है। श्रृंगार रस अधान है और वीर, शान्त रस उसके काव्योदकर्ष में सहायक होकर आए हैं।

प्रकृतिवर्णन भी सुन्दर चित्रित किया गया है, किन्तु परम्परानिर्वाह के लिये ही हुमा है। नाट्य संधियों के निर्वाह का प्रयत्न किया गया है। इस काव्य का महत् उद्देश्य है—ग्रहिंसा ग्रीर समता का प्रचार। ग्रीर उसी का प्रतिपादन इस काव्य में किया गया है। इस प्रकार यह शास्त्रीय लक्षगों के श्रनुसार महाकाव्य कहलाने का ग्रिधकारी है।

कथानक — हिमालय की तराई में किपलवस्तु नाम की एक नगरी थी। उसमें बीर, पराक्रमी राजा राज्य करते थे। राजा शुद्धोधन के कोई सन्तान न थी। एक दिन उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें बुद्ध के उत्पन्न होने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा का पुण्टीकरण गिणत विशेषकों (ज्योतिषयों) द्वारा भी किया गया। तदनन्तर महामाया (राजमाता) गर्भवती हुई ग्रौर उसकी समस्त कामनाग्रों की पूर्ति की गई। कालान्तर में बुद्ध जी उत्पन्न हुये ग्रीर उनका लालन-पालन हुग्रा।

बुद्ध का बाल्यकाल बड़े श्रानन्द से व्यतीत हुआ। यज्ञीपनीत हुआ श्रीर विद्यारम्भ एवं शस्त्रविद्या का भी शिक्षण सम्पादित हुआ। जब वे इन कलाशों में पारंगत हुए तो एक दिन मृगया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में हंसों को उड़ते हुए देखा। देवदत्त ने उन हंसों में से एक को वेध दिया। उसके गिरने पर इन्होंने उसे उठा लिया श्रीर उसका उद्धार किया। वह उस दिन मृगया करने न गये बल्कि लौट शाये। मार्ग में उन्होंने एक दीन कृपक को देखा। उसकी दशा को देखकर वे श्रत्यन्त दु:खी हुए। उसी समय देवताशों ने उनका श्रीभवादन किया तथा उनकी प्रशंसा की।

राजा को जब कुमार का भाव विदित हुआ तो उनके हृदय में चिन्ता 'उत्पन्न हुई श्रौर ग्रपने वृद्ध मंत्री की मन्त्रणा से वसन्तोत्सव की योजना बनाई। योजना सफल हुई। यशोघरा के सौन्दर्य ने कुमार को श्रपनी श्रोर खींच लिया। जब कुमार उसके सौन्दर्य पर श्रासक्त हो गए तब उन्होंने ग्रपने वे पशु-पक्षियों पर दयानु थे। जब देवदत्त ने हंस को अपने वाए। से विद्ध कर उसे घराशायी कर दिया तब इन्होंने ही उसकी परिचर्या की और उसे स्वस्थ करके जीवनदान दिया। यह इनकी सहृदयता एवं उदारता का उत्कृष्ट चिह्न था। वे बीर भी थे। इन्होंने अपनी वीरता से ही गोपा का वरण किया था।

े वे प्रेमी भी थे श्रीर श्रपने प्रेम का परिचय गोपा को दे चुके थे। वे राज-कुमार श्रवश्य ये किन्तु उनके हृदय में कल्याण करने की भावना सदैव वेग रूप से प्रवाहित रहती थी।

वे किसी को रोगी, दु:खी नही देख सकते थे। यही कारएा था कि इनके निवारएगार्थ ही इन्हे गृह का परित्याग करना पड़ा।

ये दृढत्रती थे। इनका संकल्प विकल्प में परिगात नहीं होता था। यहीं कारण था कि कामदेव की सारी शिवत की गाई ग्रीर इनको पथ से विचित्तत न कर सका। यहीं नहीं, इन्होंने प्रकृति के प्रकोप को भी दृष्टता से सहन किया। वे—

"परम्तु सिद्धार्थं श्रकम्प ही रहे डिगे न डोले दढ़ ही बने रहें । महा श्रहिंसामय सत्य धर्म का सुपाठ सारे जग को पढ़ा दिया ॥" श्रन्त में हम देखते है कि उनके दृढ संकल्प के कारण ही भारत में गतानु-गतियों का निराकरण हो सका—

> "फैला धर्म प्रभात था श्रविन पीयूप संचार सा, रोगी, वृद्ध, श्रशक्त भी मुद्दित थे पा स्वास्थ्य की संपदा। भूपों ने रण से निवृत्त श्रसि की क्रोधाग्नि से मुक्त हो, सारी संस्ति सहय चिन्तन परा निर्वाण भावा बनी॥"

स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान नहीं प्राप्त था। पशुवित तो पराकाष्ठा को पहुँच गई थीं किन्तु सत्य ग्रीर ग्रीहिसा द्वारा ही ये समता का प्रचार कर सके भीर ग्रापस के विद्येष को शान्त कर सके।

यशोधरा—इसके दर्शन हमे वसन्तोत्सव के स्रवसर पर मिलते हैं, जहाँ पर हमें नारीसूलभ कीड़ा के दर्शन नहीं प्राप्त होते। वह तो एक वीरागना के रूप में प्रस्तुत की गई। उसके वचन एवं उसका हाव-भाव विचिन्न-से ही प्रतीत होते हैं। वह कहती है-—

"पहुँच के वह पास कुमार के, विषुत्त - विश्रम - युक्त खड़ी हुई। दग मिलाकर, चंचल भौंह से, 'कुछ मिले मुक्को' कहती हुई॥'' उसके दर्शन हमें स्वयम्बर के श्रवसर पर मिलते है। वहाँ पर भी उसके सौम्य एवं सुरुचि के दर्शन नहीं मिलते। देखिये—

"चली यदा सस्मित मनोरमा ,
रदावली श्रश्रिम-वर्तिनी खुली ;
हुई सभा धौत प्रभात-श्रंशु से ,
खिली सभी के मुख में सरोजिनी ॥"

"रदावली श्रग्निम-वर्तिनी खुली" से उसके हृदय की गहराई देखी जा सकती है जो उसकी गम्भीरता की कमी की श्रोर सकेत करती है।

वह कामिनी है। उसकी दिनवर्या से भी उसकी मादकता की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है: यदि दैवयोग से सिद्धार्थ यामिनी में जाग पड़ते है तो भी वह उन्हें राग-रंग रच के रिफाती है।

"उनमत्त स्वीय रव पै बन कोकिला सी,
वीणा मृदंग पर मञ्जूल गान गाती।
भंकार रंग गृह में कर घुंघरू की,
जंघा नितम्ब कुछ वाहु हिला हिला के।
वे हात-भाव-युत नेत्र नचा नचा के,
है नाचती सुभग साज मिला मिला के।"

वियोग के श्रवसर पर भी वह सिद्धार्थ के लिये कहती है कि श्राप नाना सुखों को भोगने वाले कैसे चल दिये—

"श्रव पदाति कहाँ तज के चले, सदन, सेंज, सुरा, सखि, सुन्दरी॥"

उमे नेवल नाना प्रकार के भोग-विलास की ही स्मृति रहती है श्रीर यह उसके लिए स्वाभाविक भी था। उसका करुए। ऋन्दन उसकी श्रान्तरिक वृत्तियों का ही द्योतक है। वह अमर से कहती है—

"अमर तृ मम श्रानन से कभी,

उल्लेभता श्रांति था लख कंज सा। कर बढ़ा कर श्राकर शीघ ही,

द्यित वारित थे करते तुमे। ।
श्रभय होकर श्रा मम पार्श्व में,
श्रव सुदूर गए वह वीर हैं।
पर न तू टस से मस हो रहा,

असर क्यां र्तुमसे जग़ रुष्ट है ?"

वह पुत्रवती है। उसका यह करुण कन्दन हास्यास्पद ही प्रतीत होगा वयोंकि न तो वह पुत्र के समक्ष प्रनगंल विलाप ही कर सकती है ग्रीर न संयोग की वातें ही कर सकती है। ग्रन्त में ग्रवश्य ही हमें उसके उच्च विचारों का प्रदर्शन उसके सन्देश द्वारा मिलता है। उसे ग्रव किसी प्रकार की कामना नहीं है, केवल वह ग्रपने पित के चरण-कमल-स्पर्श ग्रीर उनके भव्य रूप को ही देखना चाहती हैं। उसकी ग्रन्तिम-ग्रान्तिरक-ग्रिभलापा यह है कि—

''कहीं लुपालोचित गेह त्याग से,
हुआ वड़ा हो यदि लाभ आपको ।
सुके न कोई सुख और चाहिये,
मदीय अर्डा गिनि अर्डभाग दो।''

श्रव यशोधरा का वह स्वरूप, जो प्रथम देखा गया था, उसमें श्रामूल परि-वर्तन हो गया है। श्रव तो बह विशुद्ध सन्यासिनी वन गई है।

> "हो सम्बुद्ध यशोधरा वन गई सन्यास की पुत्तली, शुद्ध, ब्रह्मस्वरूपियो सुगति की सर्वा'निनी हो गई।"

यशोधरा का विरह एवं उसका विलाप कुछ सीमा तक उचित माना जा सकता है। उसके पश्चात् उसका विरहिनवेदन केवल परम्परानिर्वाह ही कहा जायेगा। यद्यपि वह युवती है श्रीर गर्भवती भी, श्रतः उसकी प्रिय की विरहिच्या में ज्याकुलता उचित ही है किन्तु इसके साथ ही उसका विरह संयमित होना चाहिये। दूसरे, उसका विरह-निवेदन हंसदूत द्वारा अथवा अमर द्वारा भेजना उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी स्थिति श्रीर राधा की स्थिति में पर्याप्त अन्तर है। राधा के लिये जो वस्तु उचित हो सकती थी वह यशोधरा के लिये मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह शीघ्र ही पुत्रवती वन जाती है जिसके कारण उसके विरह। का प्रवाह दूसरी श्रीर प्रवाहित होने लगता है श्रीर उसका स्थान पुत्रभेग छे छेता है।

प्रकृति-चित्रए। - ग्राधुनिक काल का प्रकृति-चित्रए। ग्रालम्बन स्वरूप में होता है। इस काव्य में भी प्रकृति का चित्रए। ग्रालम्बन रूप में ही ग्रधिक हुमा है। भाद्र मास की राका-रजनी का स्वरूप कितना भव्य है—

"समग्र फैली श्रति शुश्र चिन्द्रका, स्ति मुदा कैरव-तारिकावली। बना नभोमण्डल है तदाग सा, निशेष है शोभिन राजहंस सा।" प्रकृति का मानवीय पृष्ठाधार स्वरूप —जव प्रकृति मानवीय व्यापारों की पृष्ठाधार वनती है तो दो प्रकार ने उसे व्यक्त किया जाता है। उसे कही पर प्रतिकृत रूप में प्रकट किया जाता है। जब रानी दोहर-इच्छा-पूर्ति के लिये वन को जाती है तो सारा वन ग्राह्मादपूर्ण हो जाता है, यथों कि ईश्वरावतार होने जा रहा है। ग्रत प्रकृति भी सानुकृत बन जानी है—

"प्रानन्द युक्त विकसीं कलियाँ वनों में, श्राये श्रकाल फल सुन्दर पादपों में। शासा सुकीं सकल सस्वर फालसा की, होटी गुफा वन गई श्रति रन्य भू पै।"

प्रकृति का सम्बेद्नात्मक स्वक्त — जब सिद्धार्थ गृह त्याग करके चले जाते हैं उस समय की प्रकृति भी विलाप करती हुई दृष्टिगीचर होती है। यथा—

"गगन की वह सुन्दर लालिमा, निधन की भयदा रसना बनी। मरित की लहरें श्रमु लेहिनी, लहरने खलु ज्यालिनी सी लगीं।"

प्रकृति का अयंकर स्वरूप—प्रकृति किस प्रकार से मानव को अपना उग्र रूप प्रकट करके उसे सर्शकित बनाती है—

"काद्मित्रनी कट्कती गुरु गर्जना से, कम्पायमान भय पीढ़ित मेदिनी थी। होके महान प्रयत्ना तिहता श्रद्रम्या, कान्तार पे ग्रशनि घोर गिरा रही थी।"

प्रकृति का सीम्य स्वरूप—जब प्रकृति की उग्रता समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात् उसके सीम्य एवं मधुर रप के भी दर्शन होते है—

भेरिया जो धुंधली दिगंत पर थी सी रवत होने लगी। दोषा थी तमसावृता गगन में सो भी श्रदश्या हुई। दुवा निष्प्रभ शुक्र व्योम तल में भू पै प्रभा छा गई। क्या ही पुण्य प्रभात विश्वतल में फैला महज्ज्योति से।"

प्रकृति का उद्दीपन स्वरूप—इस काव्य में कही वही पर प्रकृति के उद्दी-पन स्वरूप के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। यथा—

"लखो नदी सागर श्रोर जा रही, बकावली तीयद में समा रही। चली नवोड़ा प्रिय के समीप में चलापमा मार्ग उसे दिखा रही।" प्रकृति का सहचरी स्वरूप — जब मानव ग्रति दुःखित होता है तो वह दुःख के कारण ग्रपने को भूल जाता है ग्रीर नाना प्रकार के प्रलाप करता है। यशोधरा ग्रपने प्रियतम के विरह में दुःखी है। उसे चेतना नहीं है। ग्रतः वह प्रकृति से ग्रपना दुःख निवेदन करती है। कभी वह भ्रमर से वात करती है ग्रीर कभी नदी से ग्रपनी तुलना करती है एवं कभी हंसों को निर्देशन करती है। हंस नैपब में दूत का कार्य कर चुके हैं। ग्रतः वह भी हंस को ग्रपना बुत्तबाहक बनाती है। यथा—

"उद्यानों में नवल श्रवला मूलती हों जहाँ पै, होंगे ऐसे स्थल पर नहीं प्राण प्यारे हमारे। होंगे वाबा बहु न जिनके संग में चेलियाँ हों, एकाकी ही श्रमण करते "एक" को खोजते जो।"

यही नहीं, प्रकृति की उपमा श्रीर उत्प्रेक्षायों द्वारा उनके शरीर का परि-चय भी दिया है। यथा-

> "जैसी होती शरद् ऋतु की उज्ज्वला मेध माला, प्यारे का भी विमल तन है स्वच्छता युक्त वैसा। दोनों कन्धे वृषभ-सम हैं, वच है वज्र सा ही, राजाओं का वदन रहता युक्त वर्धस्वता से।"

आपका प्रकृति-वर्णन त्रियप्रवास के अनुसार ही हुवा है। कहीं कहीं पर प्रकृति-चित्रण में इस पर त्रियप्रवास की स्पष्ट छाप दिखलाई देती है—

"शाखा समृह हिम-दीधिति-धौत-सा है, है पत्र-पुष्प सब शोमित कोमुदी में। बोनी बता बित-पेशब बरलरी की, धाराम में अकथनीय प्रभात सी है।।" प्रियप्रवास का वित्र देखिये और उससे तुलना कीजिये—"ये स्नात से सकल पादप चिन्द्रका से, प्रस्थेक परलत्र प्रभामय दीखता था। सारी बता सकल बेबि समस्त शाखा, दुवी विचित्र तर निर्मल ज्योति में थी।"

रस श्रीर भाव—इस काव्य में श्रुगार, कहण, वात्सत्य श्रीर शान्त रस का सन्तिवेश है। मुख्यतः श्रुगार रस के दोनों पक्षों का पूर्णतया निर्वाह हुशा है। वसन्तोत्सव के श्रवसर पर यशोधरा ने श्रपने हाव-भाव से ही सिद्धार्थ की श्रपनी श्रीर श्राक्षित कर निधा है। "श्रधर पें स्थित ईशत हास का, दृग जुड़े दृग से शकनाथ के। व्यरित से निज हार कुमार ने, उस सुधानिधि को पहना दिया॥"

इस प्रकार दोनों के हृदय में प्रग्गय का संचार हुआ और इसकी पुष्टि राग सर्ग में हो गई—

> ''वीणा विलोक बजती प्रिय तरजनी से, भ्रू भंग देख प्रिय वंकिम लोचनों का। क्या स्वेद का घदन से वह पोंछनाथा, हो ही गया तरल चित्त यशोधरा का।"

용 용 용

"श्रा ही गया श्रधर पे मन श्वास होके, हो ही गये सरस लोचन कामिनी के। उत्तुंग देख मकरध्यज - वैजयन्ती, छाई उदात्त रति की विजयाभिलाया।"

वहीं यशोधरा जब अपने प्राणोश को शयनागार में नहीं पाती है तो उसके मन पर वज्जाबात होता है। वह कातर होकर रुदन करने लगती है। यह कातरोक्ति उसके वियोग को स्थान करती है। यथा—

> ''श्रहह, नाथ, हहा ! मम प्राया हे ! हृदय के धन, जीवन-सार हे ! विरह-वारिधि में तज के मुक्ते, कत्र, कहाँ, किस श्रोर चले गये ?''

यशोधरा के वियोग की विभिन्न दशायें दिखाई गई है-

- (क) कभी वह उनकी त्यक्त की हुई वस्तुओं को भेंटती है।
- (ख) कभी वह ग्रपने पुत्र में छिवि को निरख करके ही सन्तोप-लाभ करती है।
- (ग) कभी कभी वादलों को देखकर उनके समान आँखों का स्मरए। हो आता है और उसकी स्मृति तीज हो उठती है। यथा—

''तज कर निकले थे वे जिसे यामिनी में, उस कटि-पट को थी भेंटती खिन्न गोपा। जब श्रति दुःख पाती, सोचती कब जाती, इस भर कर प्यारे पुत्र को देखती थी।" सरोज की ग्रर्द्ध-प्रफुल्लिस कली को देसकर वे उसके पास गईं, पर्योकि-"राकेश का लोचन-साम्य देख के

महादुःखी पास गई यशोधरा, स∙दु:ख सम्बोधित थों किया उसे

कहीं कथाएँ हृदयानुभूति की ।"

वे उसे भी अपनी दशा में रखना उचित समभती है। वह कहती है कि-

"श्रये, प्रिये, हे कलिके, श्रनूपमे,

पराग-गर्भ, अनुराग - रंजिते।

प्रकुरुल-प्राये, ग्राल - संग-चेद्यिते,

न पूर्ण उत्फुल्ल वने कदापि तू ।"

वात्सल्य—इस काव्य में वात्सल्य रस का भी आस्वादन करने की मिलता है। यालकों की जितनी वाल-चेंच्टाएँ होंगी वे सब इसी के अन्तर्गत आयेंगी। देखिये सिद्धार्थ का घुटनों चलना, किलकारी भरना उद्दीपन है जो स्थायीभाव स्नेह को पुष्ट करते है। यथा—

"श्रिक्तर में घुटनों चलते हुए.

सुमुख में कुछ वे जब डालते।

चिकत - खंजन - लोचन शंविका,

व्वरित श्रंगुलि डाल निकालती ।"

रौद्र—इसका भी एक चित्र देखिये— "उठे जरा-स्वेत स्व-गॅफ ऐंठते,

स-रोष उर्वीपति दांत पीसते।

समस्त सामन्त-समेत गेह से.

तुरन्त ही कम्पित-थोप्ड हो चले ।"

शान्त रस-संसार की श्रसारता श्रालम्बन तथा तीर्थ, पुण्याश्रम उद्दीपन होते हैं। यथा--

"धनिक, निर्धन, ब्राह्मण, शूद्र, या

नृपति. भिचु, सुखी श्रथवा दुःखी । मर गये, मस्ते. भर जायेंगे,

मरण तो सबका श्रनिवार्य है।"

सव रसों का एक प्रसंग देखिये जिसमें उपा की लालिमा को देखकर समस्त मिखयो ने नाना प्रकार की कल्पनाओं द्वारा सब रसों का प्रकटीकरण किया है। यथा— ''वोली तदा प्रथम एक सरोरुहाची, होता प्रतीत सुमको विधु-प्रानने, यों, थाये दिवापति नहीं श्रव भी इसी से.

रक्तानना वन रही उदया दिशा है। बोली स-दर्प श्रपरा प्रतिमास होता

संग्राम-चेत्र यह रक्त सुरासुरों का, जो चन्द्र हेतु श्रति क्रोधित हो लड़े हैं.

की मारकाट यत्त भाग गये कहीं को।

घोली ततीय चनिता श्रति धीरता से.

प्राची हुई दुःखित है जननी निशा की, जाती विलोक पति धाम स्वकन्यका को.

सो श्रस के सद्श श्रश्र वहा रही है। चौथी सखी तब लगी कहने, मुक्ते तो

होता प्रतीत नभ की उस देहली पै,

होके नृसिंह हिर ने श्रपने करों से चीरा हिरएय-वयु-वत्त सरोप मानों।

भारी विचार कर भामिनि पाँचवीं भी वोली, शशांक वदने, लखिए उपा को,

कैसी श्रनूप बहु-रंग-विरंग वाली होती श्रहो ! प्रकट है बहरूपिणी-सी।

बोली छुठी छुविवती युवती छुवीली,

प्राची रही हँस, महा यह पुरचली है,

पीछे कहीं प्रथम प्रेमिक को छिपाया,

स्नेही द्वितीय कर खींच बुला रही है। तो सातवीं यह लगी कहने कि भू पै.

प्राची खड़ी चमन है करती लह का, हा ! कोक का, कमल का, विधुरा सती का

पी खस जो विकल घोर श्रजीर्ण से थी।

यों ही किया कथन कामिनि श्राठवीं ने, प्राची पिशाचिनि महा भय-दायिनि है,

हो दीर्घ-च्याहत-मुखी सुरसा-समाना,

संसार को निगलने यह आ रही है।

श्राता मदीय मन में सुन वाक्य ऐसे चन्द्रानने, कुछ कहा सुभसे न जाता, कुविस्थ बाल-प्रति जो भवदीय इच्छा सो मूर्तिमान श्रनुराग बनी खड़ी हैं।"

इस प्रकार इन पदों मे कमशः शृंगार, वीर, करुगा, रीद्र, अद्भुत, हास्य वीभत्स, भयानक एवं वात्सत्य रसो का प्रदर्शन हुआ है।

भापा श्रीर शैली—इस काव्य की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से परि-पूर्ण है। यद्यपि यह समासवहला नहीं है, किन्तु ऐसे श्रप्रचलित शब्दों का समृ-दाय काव्य में प्रथित कर दिया गया है जिससे काव्य का प्रवाह श्रवस्द्ध ही गया।

यथा---

"प्लवंग से पातित वृत्त के तले, विहंग से खादित गुल्म से गिरे। पड़े हुए जो मिलते यदा कदा, इन्हीं फलों पै रहते कुमार थे।"

प्लवंग शब्द अप्रचलित शब्द है। इसी प्रकार किसी न किसी पंक्ति में एक-दो अप्रचलित तत्सम शब्द मिल ही जाते है। यह सब होते हुए भी भाषा सशक्त एवं श्रोजपूर्ण है तथा भावों को व्यक्त करने की क्षमता रखती है। अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है—विशेषकर अनुप्रास, सन्देहालंकार, उपमा तथा उत्प्रेक्षा आदि का।

भ्रनुप्रास— "सद्न सेज सुरा सिंख सुन्द्री" सन्देहालंकार—"कमल थे मृग थे कि सुनेत्र थे। विहंग थे शिव ये कि उरोज थे॥ सुकुर था विधु था कि सुखाटज था। तिहत थी रित थी कि यशोधरा॥" मानवीकरण का भी प्रयोग हुमा है। यथा—

> "तिमिले, हे निद्धे कमल दल यों वन्द कर दो , कि गोपा के दोनों नयन पुट भी श्रावृत रहे। श्रहो ज्योत्स्ने वामा अधर श्रव सम्पुष्ट कर दो , सुनाई दें हा हा वचन उसके जो न सुमको॥"

कही कही पर ध्वन्यर्थ-स्यञ्जक शब्दों का भी प्रयोग हुमा है। यथा --(क) "क्यणन कंकण का कमनीय धा।" (報) "फड़फड़ा कर पंख विहंग भी, उड़ उड़ा कर भू पर बैठते।" "रणन नृपुर यों करने लगे,

(和) हम बड़े पद बन्दन से हुए।"

ग्रापने भव्दिचत्र भी उपस्थित किये है। हंसों का एक चित्र देखिये--''उद्य-श्रीवा रजनीश - रश्मि - सी .

सधैर्य - उत्तोतित पुच्छ - पच थी। सटे हुए थे पद - युग्म पेट से, सहंस, हँसी उड़ती सहास थी।"

शैली-इस काव्य की रचना प्रियप्रवास की शैली पर हुई है। यह काव्य भी संस्कृतवृत्तों में लिखा गया है। आपकी शैली की विशेषता यह है कि उर्दू के शब्दों का नितान्त स्रभाय है। आपने दुतविलम्बित, शार्दू लिविक्रीड़ित, वसन्तित्तिका, भुजंगप्रयात, शिखरिएगी ग्रादि छन्दों का प्रयोग किया है किन्तु कविता प्रतुकान्त ही हुई है। समासों का प्रयोग भी हुआ है किन्तु वे प्रधिक लम्बे नहीं होने पाये हैं। ब्रापकी गैली में प्रोक्ति ( मुहावरों ) का भी प्रयोग हुमा है। यथा--

(क) 'भगन व्याज हुआ महि मूल का,

गुरु रहा गुढ़ शिष्य सिता बना।"

(ख) ''शयन शून्य विलोक हुई दुःखी,

शुक उड़े उसके कर से तभी।"

म्रापकी गैली स्तुत्य होते हुए भी स्रप्रयुक्त शब्दों के प्रयोग से एवं साधा-रगा शब्दों पर भी संस्कृत का रंग चढ़ाने से भाषा का सौन्दर्य बहुत कुछ नष्ट हो गया है। कही कही पर तो अगक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। यथा-

"युग नयन नुकीले हो गए हाय ! ढीले।

श्रित सुखद रसीले श्यामल जो कभी थे॥"

नेत्रों के ढीले होने से तथा तात्पर्य है ? यह कल्पना यशोधरा के लिए किम प्रकार उचित कही जा सकती है ? नेत्र दूसरे के लिए भले ही अपना प्रमाव नष्ट कर चुके हों, उसके लिए तो वे वैसे ही हैं।

श्रन्य प्रसाव-- श्राधुनिक काल का प्रभाव इस काव्य पर परिलक्षित नहीं होता । इनकी भाषा ग्रीर दौली एवं प्रकृति-चित्रण पर प्रियप्रवास का प्रभाव पडा है। निम्न उदाहरण पर्याप्त होग--

> "ग्रलि कडे सरसीरुह कोष से, भ्रमित थे मन की भनुभूति में।

परम प्रान्त नितान्त मलीन से .

कुसुद सम्पुट भी न जीव थे॥"

(स) 'व्यथावर्णन' पृष्ठ दो सो में भी साम्य है।

(ग) "दिवस वीत गए रजनी कटी,

विपुल पच गये बहुमाम भी , तब कहीं हत चित्त यशोधरा ,

ननुज राहुल पारुर के हुई ॥"

(२) स्त्रियों के नौन्दर्यवर्णन में भी कोई विशेषता नही है। रीतिकालीन परम्परा प्रपनाई गई है। यथा—

"कन्नप - से उटते कुछ युग्म पें , लिसत हीरक - हार श्रन्प थे। कटि समागत योवन काल में , यन रही श्रधिकाधिक चीगा थी॥"

(३) इस बौद्धिक युग में गतानुगतियों पर विस्वास एवं उनका वर्णन हास्यप्रद ही प्रतीत होता है। भेले ही कुछ श्रद्धालु व्यक्ति इस बात पर विश्वास कर ले कि भगवान् के उत्पन्न होने की घोषणा समस्त दिशाश्रों से हुई अथवा सिद्धार्थ श्रीर यशोधरा सिंह श्रीर सिंहनी थे किन्तु साधारण व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं कर समते—विशेषकर श्रन्तदेंशीय।

(४) साम्य भाय एवं श्रहिंसा ये तो युद्ध जी की शिक्षायें ही थीं। श्राधुनिकता का इस पर स्रारोप नहीं किया जा सकता।

# वैदेही-बनवास

काव्य सम्पत्ति—वंदेही-वनवास हरिग्रीय का कारुएयप्रधान महाकाव्य है। महाकाव्यों के लक्षणों के अनुसार यह ग्रग्थ १ मसाके विभाजित है। इसकी कथा प्रख्यात है। इसकी कथा प्रख्यात है। इसकी माधार है उत्तररामचरित एवं रामायण। कथानक में गतिशीलता है किन्तु लम्बे प्रकृति-वित्रणों और विवार सूत्रों के कारण उसमें वाधा अवश्य उत्पन्न हो गई है। सुक्ष्मतर घेटनाओं को कभी और जीवन की अनेकरूपता का ग्रेभाव भी परिलक्षित है। नार्क मर्यादापुरुपोत्तम राम-वन्त्र है जो धीरोदास गुणों से युक्त है। मिन्न-भिन्न रसों का समावेश भी है किन्तु कारुएय की ही प्रधानता है। कयानक में एकरूपता है वयोंकि इसमें केवल वैदेही-वनवास की ही घटना का समावेश है. इसलिये सम्बन्ध-निर्वाह में कोई वाधा नहीं उपस्थित होती। अतः यह महाकाव्य के प्ररातल को स्पर्ण कर लेती है। यदि इस काव्य में कुछ परिवर्तन एवं परिवर्द्ध न किया गया होता तो यह एक उत्तम महाकाव्य कहला मकता था।

कथानक — प्रफुल्लिचत्त राम ग्रीर सीता उद्यान में मनोरम दृश्य देख रहे थे। उसी समय लंकादहन के भीपए। दृश्य की स्मृति ने सीता को खिन्न बना दिया। सीता जी को व्याकुल देख राम ने सान्त्वना प्रदान की ग्रीर घर लीटे। जब रामचन्द्र ग्रपने भवन में थे उस समय गुप्तचर द्वारा एक दोषारोपए। सुना। दुर्मुख की बात पर मन्त्रए। ली गई। प्रत्येक ने स्वीकृति दी कि दमननीति से कार्य करना चाहिए किन्तु राम इस नीति में विश्वास नही करते थे। वे तो सामनीति को ही उत्तम समक्तते थे। श्रतः उन्होंने लोकाराधन का मन्त्र स्वीकार किया ग्रीर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर हुए।

विशिष्ठ जी से भी परामर्श हुआ। उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि-प्राथम में परम्परा-निर्वाह के लिए भेजने की सम्मति दी। राम ने सीता जी की समस्त परिस्थित का परिचय एवं ग्रपवादशमन के हेन् वाल्मीकि-ग्राश्रम में निवास करने का प्रस्ताव रखा। सीता जी ने लोकाराधना अथवा प्रभु-ग्राराधना निमित्त सब कुछ त्थागने का निश्चय किया। वन जाने से पूर्व सीता जी ने अपनी सास से श्रपनी मनोब्यथा प्रकट की और राम को किसी प्रकार का कष्ट न होने देने का आश्वासन प्राप्त किया। दूसरे दिन लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि-म्राश्रम के लिए प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचकर म्रपना समय व्यतीत करने लगीं। कालोपरान्त रिपुसूदन वहाँ पर पहुँचे भीर अपने मथुरागमन का संदेश सुनाया श्रीर विदा लेकर प्रस्थान किया। उसी दिन सीता जी ने युगल-पुत्र उत्पन्न किये। वालकों का नामकरण्-संस्कार हुआ। सीता जी वालकों का लालन-पालन करतीं श्रीर महिलाश्रों को दाम्पत्य-दिव्यता की सार्यकता समकातीं श्रीर विज्ञानवती बादि की समस्त शंकाग्री को निर्मूल करती रहतीं। मधुरा में शान्ति स्थापित करने के पश्चात् जब शत्रुघन घर को लीटे उस समय मार्ग में आश्रम पर पहुँचकर मथुरा की दशा बतलाई भीर सीता जी को वाल्मीकि जी के साथ साकेत पहुँचने की सूचना भी दी।

एक दिन राम शम्बूक को खोजते हुए पंचवटी पहुँचे। वहाँ जनदेवी की व्याकुलता को शान्त करते हुए यह भी कहा कि सीता अश्वमेघ यज्ञ में अवश्य पद्यारेगी। यज्ञ के अवसर पर सीता जी वाल्मीकि के साथ पुत्रों सहित साकेत पहुँची, किन्तु जैसे ही रामचन्द्र का चरणस्पर्श किया कि उनका प्राणान्त हो गया। इस प्रकार इसका कथानक समाप्त होता है।

कथानक में गतिशीलता होते हुए भी सूक्ष्मतर घटनाओं की कमी अवश्य खटकती है। कान्य में लवगाासुर-वब, अश्वमेध के प्रसंग में लवकुश-संग्राम, सीता के वात्सत्य के लिए स्थान होते हुए भी उनका चित्रण नहीं किया गया। वंदेही-वनवास के कथानक में पर्याप्त सुघार हुया है। रामायण ग्रीर रघुवंश में तो सीता जी को गंगातट पर त्यक्त करने के समय वतलाया जाता है कि राम ने उनका परित्याग किया है। वे इस सम्वाद को सुनकर मूछित ही जाती हैं किन्तु सम्हलकर श्रात्मसंयम के साथ रामचन्द्र जी को जो सन्देश भेजे वे अपूर्व हैं। उत्तररामचरित में सीता के निश्चय की अवगित वन में पहुँचने पर ही हुई। यद्यपि ये दोनों प्रसंग मनोवैज्ञानिक नहीं हैं तथापि हरिश्रीष जी ने तो इस दिशा में कान्ति ही उपस्थित कर दी। उन्होंने राम हारा सारी परिस्थित का परिज्ञान सीता जी को करा दिया। सीता जी ने उसे शिरोधार्य किया थीर लोकाराधन के लिए अपने सुखों की विल दे दी। हरिश्रीध के इस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ने राम ग्रीर सीता के चरित्र को महान् बना दिया, एवं क्रमागत लाञ्छन का परिमार्जन किया है।

लोकाराधन ही इस काव्य का सन्देश है। इसको स्वीकार करने के लिए श्रात्मगत सुखों की तिलांजलि देनी पड़ती है। यह कंटकाकीर्ण मार्ग है एवं श्रसिधारा है। इसी मार्ग का श्रनुसरण् करती हुई सीता जी ने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया।

चरित्र-चित्रण्—इस काव्य में बहुत थोड़े चरित्र हैं जिनका पूर्ण विकास नहीं हुम्रा है। पात्रों में रामचन्द्र एवं वैदेही जी का चरित्र प्रमुख है। लक्ष्मण, शत्रुष्ण श्रादि गीए।

रामचन्द्र—रामचन्द्र जी का चरित्र आदर्श नृपित के रूप में प्रस्तुत किया । गया है। वे आदर्शवादी होने के कारण दुर्मुख द्वारा सुनी हुई बात को अनसुनी नहीं कर सके और भाइयों के विरोध करने पर भी सामनीति को अपनाने के लिए दृढ़संकल्प हुये, क्योंकि उनकी धारणा है कि—

"राज्य पद कर्तन्यों का पथ, गहन है है श्रशान्ति श्रालय, कान्ति उसमें है दिखलाती, भरा होता है उसमें भय।" इसी हेतु उनको दमन या दण्डनीति कभी प्यारी नहीं रही। उन्होंने गुरु विशष्ठ से कहा कि "दमन वांछित नहीं।" यथा—

"दमन नीति वांछित नहीं.

सामनीति श्रवलम्बनीय है श्रव सुमे । स्याग करूँ तब बढ़े से बढ़ा क्यों न में, धंगीकृत है लोकाराधन जब सुमे ।"

इसी कारण वे भ्रपनी हृदयेश्वरी सीता जी का भी परित्याग कर सके। विजिष्ठ जी भी उनकी इस नीति पर सहमत हुये। रामचन्द्र जी प्रजा को सब प्रकार सुखी एवं सम्पन्त देखना चाहते थे। जनका यही दृष्टिकोशा रहा कि-"सरस-शान्ति की धारा घर-घर में वहे।"

राम सहदय एवं अपनी पत्नी सीता के प्रति अगाध प्रेम रखते हुए भी धर्म की सूक्ष्म गित को समभने वाले थे, किन्तु वही राम जब लबगासुर को उत्पात मचाते हुए देखते हैं तो रिपुसूदन को उसके वध के लिए भी आजा प्रदान करते हैं। वे अन्यायी को ही दण्ड देना उचित समभते हैं, निरपराधियों का रक्तपात करना नहीं चाहते।

राम एक-पत्नी-ब्रत-धारी है। वे सीता के मनोरंजन के लिए नाना प्रकार के उपाय करते है। वे सीता के त्याग में ब्रति दुःखी है किन्तु कर्त्तव्यपालन के लिए ही उन्हें वह मार्ग स्वीकार करना पड़ा।

सीता—सीता जी पितपरायणा एवं पतीवता रमणी है। उन्हें रामचन्द्र की आज्ञा पालन करने में किसी प्रकार का संकोच नही। वे संसार के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग दैने के पक्ष में है और यही कारण था कि उन्होंने रामचन्द्र के लोकाराधन को सहर्ष स्वीकार किया और वनवासिनी बनी। उनका दृढ्संकल्प यही है कि—

> "सदा करेगा हित सर्वभूत का न लोक श्राराधन को तजेगा, प्रणय मूर्ति के लिए मुग्ध हो श्रार्त चित्त श्रारती सजेगा।"

सीता जी प्रारम्भ से ही सहृदया थी । वनवास के पूर्व भी, जब वे राज-भवन में से भ्रमण के लिए उपवन तथा नदीतट की ग्रोर जाती थीं, उस समय ग्रपने साथ विपुल सामग्री ले लेती थी ग्रीर दीनों-दुर्वलों को दान दे दिया करती थीं। यह कम वनवास के समय में भी ग्रजस गति से प्रवाहित रहा। वे ग्रयुभ पालित पशु-पक्षियों तथा कीटों तक का प्रतिदिन भला करती रहीं थी।

सीता जी में दाम्पत्य प्रेम उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। वे विवाह की एक ग्राध्यात्मिक ग्राधार मानती है तथा भौतिकवाद का विरोध करती है, क्योंकि उनकी घारणा है कि लोक-कत्याण इसके द्वारा नहीं हो सकता।

वे लंका के विनाश ना एकमात्र कारण भौतिक सभ्यता ही मानती है। उनका म्राचरण एवं दिनचर्या उच्च कोटि की थी। उसका प्रभाव म्राध्यम-वासियों पर बहुत मच्छा पड़ा। यहाँ तक कि ऐसी ब्रह्मचारिणियाँ, जिनके हृदय में वासना और भौतिकता का ही साम्राज्य था, म्राति प्रभावित हुई। सती सीता जो के लोकोत्तर मादर्श ने उनकी बुरी प्रवृत्तियों को परिशोधित तथा परिमाजित कर दिया।

सीता सरल-हृदया जननी भी हैं। वे ग्रपने पुत्रों के लालन-पालन के साथ हो धार्मिक ग्रीर राजनीतिक शिक्षा भी देती हैं।

राधा श्रौर उर्मिला का तुलनात्मक विचार —

हमारे समक्ष दो चिरहिग्गी नारियाँ और है। वे हैं रावा और उमिला।
राधा और वैदेही का विरह एक सा कहा जा सकता है यद्यपि राधा को
वह अवसर न प्राप्त हो सका था जो वैदेही जी को अथवा उमिला को प्राप्त
था। उमिला को प्रियमिलन की अवधि ज्ञात थी किन्तु वैदेही और राधा
के प्रियमिलन की अवधि अनिश्चित थी। उन्हें अपने प्रियतम का स्मर्ग्ण एवं
उनका सुखद मिलन उनकी विरहाग्नि को तीव्र बना देता है किन्तु इस दशा
में भी सीता और राधा अपने कर्तव्यपथ एवं ज्ञान को नहीं भूलतीं। वे अपने
को लोकसेवा में लगा देती है। इसके प्रतिकूल उमिला का हृदय उत्ताल
तरंगों में डूब सा जाता है और वह अपना ज्ञान नष्ट सा कर देती है।

सीता वाल्मीकि-आश्रम में है। वहाँ के सभी ग्राश्रमवासी परोपकार में रत हैं। इस वातावरण का प्रभाव सीता जी पर भी पड़ना स्वाभाविक था, किन्तु राघा की दशा भिन्त है। वह तो ग्रपना हृदय परिवर्तन करने से ही लोक-सेवा कर सकती थी। उसने ग्रपने को परिवर्तित कर लिया और पर-सेवा में रत हो गई। उमिला राजभवन में निवास करती है। उसे भवन से बाहर जाने की ग्रनुमति नहीं। वह न तो प्रजाजन से मिल सकती है। श्रीर न वाहर श्रमण के लिए ही जा सकती है, अतः उसे ग्रपने व्यक्तिव के विकास करते का ग्रवसर न प्राप्त हो सका। ऐसी दशा में उसका व्यथित श्रीर चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। सीता जी के हृदय के लाल जव-कुश हैं जो ग्रपनी तोतली बोली में माँ के दुःख को हरण कर सकते है किन्तु उमिला और राधा को यह सीभाग्य नहीं प्राप्त हुग्रा है। ग्रतः सीता का विरह उतना गम्भीर न हो सका जितना उमिला और राधा का है।

अञ्जिति-चित्रण्—उपाध्याय जी ने वैदेही-बनवास का प्रकृति-चित्रण्, किया है जो प्रियप्रवास के प्रकृति-चित्रण् के समान ही है। प्राय: प्रत्येक सर्ग प्रकृति के मनोहारी वर्णन से प्रारम्भ होता है।

प्रकृति का मानत्रीय पृद्धाधार स्वरूप—प्रकृति का सम्बन्ध मानवजीवन की घटनाओं से होता है। अतः वह मानवजगत् की घटना का पृद्धाधार भी बनती है। वैदेही-बनवास में जब शत्रुघन लबणासुर का वध करके शान्ति स्थापित कर मथुरा से आधम होते हुए साकेत जा रहे हैं उस समय सीता जी को शुभ संवाद देने के लिए उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। प्रकृति भी शान्त वातावरण का शुभ सम्वाद दे रही है। यथा—

"दिनकर किरणें ग्रय न श्राग थीं यरसातीं, श्रय न तप्त-तावा थी बनी वसुन्धरा। ध्प जलाती थी न ज्वाल-माला-सदश, वातावरण न था लू-लपेटों से भरा॥"

इसी प्रकार प्रकृति के परिवर्तन भावी दुःख के द्योतक वन जाते हैं। यथा—

> "पहले छोटे छोटे घन के खरड घूमते दिखलाये। फिर छायामय कर चिति तल को सारे नम तल में छाये॥ तारापित छिप गया खावरित हुई तारकाविल सारी। सिता बनी खसिता छिनती दिखलाई उसकी छुवि न्यररी॥"

प्रकृति का आलम्बन स्वरूप — इस काव्य में कई स्थलों पर प्रकृति का वर्णन संक्ष्णिय रूप में किया है। यथा —

"हरीभरी तरु-राजि कान्त-कुसुमालि से , विलसित रह फल भार से हो निमत। शोभित हो मन-नयन-विमोहन दलों से , दर्शक जन को मुद्दित बनाती थी श्रमित॥"

प्रकृति का मानवीकरण-

"प्रकृति सुन्दरी विहंस रही थी चन्द्रानन था दमक रहा। परम दिन्य वन कान्त ग्रंक में तारक चय था चमक रहा। पहन रवेत साटिका सिता की वह लसिता दिखलाती थी। लेकर सुधा-सुधाकर-कर से वसुधा पर बरसाती थी॥"

प्रकृति का त्र्यालंकारिक स्वरूप—उक्त पद में प्रकृति को सुन्दर नारी का स्वरूप दिया गया है। उपाध्याय जी ने प्रकृति का आलंकारिक स्वरूप में भी वर्णन किया है। यथा—

"चाँदनी छिटिक छिटिक छिवि से छिवीली वनती रहती थी, सुधाकर-कर से वसुधा पर, सुधा की धारा वहती थी।"

प्रकृति का सम्वेदनात्मक स्वरूप— इसमें अनुपास एवं यमक की छटा है। अध्टादश सर्ग में हम आरम्भ से ही प्रकृति को एक विकृत रूप में पाते हैं क्योंकि सीता का अपने पति से क्षिणक मिलन शाश्वत वियोग में परिसात कर देता है। यथा—

''शीतकाल था वाप्प मय वना व्योम था , श्रवनीतल में था प्रभूत कुहरा भया। प्रकृति वध्री रही मिलन वयना वनी , प्राची सकती थी न खोल मुस्करा॥"

प्रकृति का उपदेशात्मक स्वरूप— उपाध्याय जी ने प्रकृति द्वारा उपदेश देने की भी चेष्टा की है। यथा—

"यदि उसकी विकराल मृतिं है कभी दिखाती, तो होती है निहित सदा उसमें हित थाती। तप ऋतु श्राकर को होता है ताप विधाता, सो लाकर धन वनता है जग जीवन दाता॥"

प्रकृति का उद्दीपन स्वरूप—उपाध्याय जी ने वर्षा श्रीर शरद् ऋतु का वर्णन उद्दीपन स्वरूप में ही किया है। यद्यपि शरद्-चिन्द्रका वियोगावस्था में दु:खदायी प्रतीत होती है किन्तु सीता के हृदय पर वह श्रपना दु:खदायी प्रभाव नहीं डालती। हो, इतना श्रवहय होता है कि उसे देखकर उनको श्रपने प्रिय का स्मर्गा हो श्राता है। यथा—

> "प्रकृति हँस रही थी नम तल में , हिम-दीधित को हँसा हँसा कर । श्रोस - बिन्दु - मुक्ताविल द्वारा , गोद सिता की वार बार भर ।। चार हासिनी चन्द्र प्रिया की , श्रवलोकन कर वड़ी रुचिर-रुचि । देखे उसकी लोक - रंजिनी , कृति, नितान्त-कमनीय परमश्चि ॥"

वैदेही-वनवास में प्रकृति-चित्रण विशद रूप में हुमा है। इसमें वे सफल भी हुए हैं।

रस और भाव—वैदेही-वनवास करुग्य-रस-प्रधान काव्य वहा जावेगा। इसमें करुग्य रस के दर्शन भ्रमेक स्थलो पर मिलते है। जब सीता भ्राश्रम के लिए जा रही थी तो उन्होंने भ्रमनी माता कोशल्या से निवेदन किया कि भ्रव मैं भ्रापकी सेवा से वंचित रहूँगी तथा एक निवेदन है—

"माता की ममता है मानी किस मुँह से क्या सकती हूं कह, पर मेरा मन नहीं मानता मेरी विनय इसीलिए है यह।" "में प्रतिदिन अपने हाथों से व्यव्जन रही बनाती, पास बैठ कर पंखा मल मल प्यार सिहत थी उन्हें खिलाती।" "हैं गुणवती दासियाँ कितनी हैं बाचक पाचिका नहीं कम, पर हैं किसी में नहीं मिलती जितना बाँछनीय है संयम।"

सीता संकोचशीला है। कुछ न नहते हुए भी उसने ग्रपने हृदय की वेदना को प्रनट कर दिया। दास-दासियाँ है किन्तु उन्हें चिन्ता क्यों?

म्राप वृद्ध है। म्रतः मुक्ते वहना पड़ा कि मेरे पीछे मेरे पित की क्या दशा होगी। कितनी टीस है उसके हृदय मे।

सीता के वियोग मे पशु-पक्षियों की दशा भी कितनी करुणाजनक है-"धुमा घुमा शिर रहे रिक्त-रथ देखते ,
थे निराश नयनों से श्रॉस् डालते।
वार वार हिनहिना प्रकट करते व्यथा ,
चोंक चोंक कर पाँव कभी थे डालते।"

राम का विरहिनिवेदन स्यात् हास्यास्पद हो, क्योंकि स्वयं उन्होंने ही तो यह दशा उत्पन्न की। अतः वे किस प्रकार अपने भावों को व्यक्त करें। उनके शब्दों में कितनी वेदना भलकती है। यथा—

> "तात विदित हो कैसे श्रन्तवेंदना! काढ कलेजा क्यों में दिखलाऊँ तुम्हें। स्वयं वन गया जब में निर्मम जीव तो, मर्मस्थल का मार्ग क्यों वतलाऊँ तुम्हें॥"

शृङ्गार रस—इस काव्य में विरहवेदना संयत है क्यों कि इसमें बुद्धिवाद की प्रधानता है। इसमें सीता का त्याग लोकाराधन के कारण हुआ है जिसे सीता जी ने स्वयं स्वीकार किया है। एक-दो स्थलो पर रित के दर्शन होते हैं। यथा—

"किन्तु इस विषय पर श्रव में कुछ नहीं कहूँगा, श्रिधिक विवेचन के प्रवाह में नहीं यहूँगा। फिर तुम हुई प्रफुल्ल हुआ मेरा मन भाया, प्रिये कहाँ तुमने ऐसा कोमल चित पाया॥"

जब सीता जी ग्रपने पुत्रों को वादलो के समान श्याम द्युति वाला वतलाती हैं तो उसमें भी रित भावना प्रकट होती है। यथा--

"दिखा दिखा कर स्यामघटा की प्रिय छटा, देखो सुमनों से कहती यह महि सुता। ऐसे ही स्यामावदात-कमनीय-तन, ध्यारे पुत्रो तुम लोगों के हैं पिता।"

धात्सत्य-सीता जब अपने वालको के विनोद के लिए बाल-फीड़ाएँ करने लगती है उस समय वात्सत्य रस की धारा प्रवाहित हो उठती है। यथा- "कभी रिमाती उन्हें वेश वीशा वजा। तरह तरह के खेल वह खिलाती कभी। कभी खिलोंने रसती उसके सामने। स्वयं खिलोंना वह थी यन जाती कभी॥"

रौंद्र का एक उदाहरण-

"संभल कर वे मुँह को खोलें राज्य में हैं जिनको वसना चाहता है यह मेरा जी रजक की खिंचवा लूँ रसना॥'

भाषा-शैली—उपाध्याय जी भाषा पर अपना प्रभुत्व रखते है और जिस प्रकार की वे इच्छा करते हैं उसके अनुरूप भाषा प्रवाहित होने लगती है। प्रियप्रवास की भाषा संस्कृत के शन्दों से परिपूर्ण थी किन्तु वैदेही-बनवास में उसका परिशोधन हुआ। यथा—

> "सुधा है वहाँ वरसती श्राज । जहाँ था वरस रहा श्रंगार ॥ वहाँ है श्रुत स्वर्गीय निनाद । जहाँ था रोदन हा हा कार ॥"

लेकिन संस्कृतिप्रयता ने उनकी भाषा को समासवहुला बना दिया है जिसे वे यहाँ पर भी त्याग न सके। यथा—

> "जनकनिद्नी जैसी सरला कोमला । परम-सहद्या उदारता-श्राप्रिता ॥ द्यामयी हित-भरिता पर-दुेख-कातरा । करुण-वरुणालया श्रवैध-विद्रिरता॥"

उपाध्याय जी की भाषा में अलंकारों का विशेष प्रयोग हुआ है। शब्दा-लंकारों में अनुप्रास और यमक का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है किन्तु अर्था-लंकारों में रूपक, उपमा, प्रतीप आदि का यथास्थान प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं सुन्दर शब्दिचित्र मिलते है। कुश का चित्र देखिये—

"थे द्वितीय नयनाभिराम विकस्तित-वद्दन । कनक-क्रान्ति माधुर्य-मूर्ति मन्मथ-मथन ॥ विविध-वर-वसन लसित किरीटी-कुण्डली । कर्म-परायण परम-तीव साहस-सदन ॥" -मुहावरों:का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया गया है। कहीं कहीं पर उद्दें के शब्द एवं मुहावरे भी प्रयोग किये गये है। यथा—

"श्राह कलेजा मुँह को श्राया।"

~ HB 사람

"चाह थी चित्रकार मिल जाय। हाथ तो उसके लेवें चूम॥" & & &

"प्रमादी होंगे ही कितने मसल में उनको सकता हूँ। क्यों न वकने वाले सममें वहक कर क्या.में.वकता हूँ॥"

ये उर्दू के शब्द तत्सम शब्दों के साथ उचित नहीं प्रतीत होते है। आपकी भाषा में भाववाचक शब्द—मृदुलता, मत्तता, पुञ्जता, हितकारिता आदि: शब्दों का वाहुत्य है।

. शेंली—इस काव्य की शैंली प्रियप्रवास की शैंली से विलकुल भिन्न है। न तो इसमें संस्कृतवृत्तों का प्रयोग हुमा है मौर न निलब्ट संस्कृत-पदावली ही अपनाई गई हैं। मलंकार भी सीधे-साधे भीर वोधगम्य है। यथा—

"रख मुँह जाती जाल-जांल-कुसुमांजि से। जोक जलकते-जोचन में थे जस रहे। देख श्रजौकिक कला किसी छुवि कान्त की। दाँत निकाली थे श्रनार-तरु हँस रहे॥"

यह शैली हिन्दी भाषा की. नैसिंगक गति के अनुकूल है किन्तु भाषा में शैथिल्य है । छन्द, भी हिन्दी भाषा के ही अपनाए, गये है, विशेपकर मात्रिक छन्दों का प्रयोग-हुम्रा है। उनमें मुख्य रोला, चतुष्पद, चौपदे; तिलोकी, ताटंक, पादाकुलक, दोहा, सखी ग्रीर मतसमक है। तिलोकी का प्रयोग ग्रिधकांश सगों में हमा है।

दोप—काव्य में एक-दो त्रुटियों का मिलना कठिन. नहीं होता। इस काव्य में भी कहीं कहीं पर मिल ही जाती है। यथा—

न्द्र ('पर है किसी में नहीं मिलती जितना वांख़नीय है संयम।'' हन्द्र यहाँ पर संयम पुह्लिंग है और किया स्वीलिंग है 'मिलती'। यह च्युत-संस्कृति दोप है।

वादों काः प्रभाव —वैदेही-वनवास कि . रवना समयानुकूल धादशीं को सम्मुख रखकर ही की गई है, व्योक्ति इसे वैज्ञानिक युग में वहीं वार्ते मान्य

हो सकती है जो वृद्धि-मंगत हों। इसमें ग्रसाधारण वर्णनों का ग्रमाव है-

- (१) रामचन्द्र जी एक कुशल राजा है।
- (२) रावए। एकवद्गन धीर दो भुजाग्रों वाला है।
- ( ३ ) वनदेवी एक व्यक्ति के रूप में ही ग्रहीत हैं।
- (४) महात्मा गान्वी की महिंसा नीति का प्रतिवादन किया गया। राम ने स्वयं कहा कि-

"तदुपरान्त यह कहा दमन वांछित नहीं। सामनीति शवलम्बनीय है श्रव सुके॥ रयाग करूँ तब बढ़े से बढ़ा क्यों न मैं। श्रंगीकृत है लोकाराधन जव सुके॥"

- े (५) गुरुकुलों में वालिका विद्यालय भी है।
  (६) वैदिक कर्मकाण्ड यज्ञ-हवन का प्रभाव है।
  - (७) वर्तमान स्त्री-समस्या का समावेश है।
    - (प्र) नर-नारी का सम्मिलन दोनों को पूर्ण बनाता है। विवाह-प्रथा ग्राध्यात्मिकता के ग्राधार पर ग्राधारित है।
    - (व) भारतीय स्त्रियां तितली न वनकर भारतीय नारी बनें ंक्योंकि बनाव-श्रृंगार उच्छ खल बना देता है। यही विला-सिता रौरवगामिनी होती है।
    - (स) सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक ) विलासिता विनाशकारी है।
    - (द) सात्विक भावनाग्रों का ग्रभाव, विलासलोलुपता ही पति-पत्नी के संघर्ष का कारण है।
    - (य) मर्यादा, शील, लज्जा, शिष्टता ग्रादि उपचार हैं।
  - ( ५ ) सामनीति को स्वीकार करना सरल नहीं है। उसका संचालन-नियमन या संयमन देश, काल एवं विविध परिस्थितियों को देलकर कार्य करना सुलम नहीं है, दुस्तर है और वही दुस्तरता जटिल बन जाती है जब दानवता का सामना करना पड़ता है।
  - (१) रामराज्य में घर-घर शान्ति है। जन-जन में ग्रानन्द है, सबमें विश्वास है। फिर भी जनता वयों अप्रसन्त है ? जनता की प्रसन्त करने के लिए वे अत्याचारियों को दग्ड की नीति भी श्रपनाते हैं। उनका कथन इसका समर्थक है।
  - "दमन या दण्डनीति सुमको कभी भी रही नहीं प्यारी। मान ति व प्रथपि खोद सका उनको रहे जो उसके श्रधिकारी ॥"

वे जानते हैं कि लोकव त्याण के लिए एवं दुष्टों के अत्याचार को दमनं करने के लिए दएड देना परमावश्यक है। श्रतः वे उस सीमा तक दण्ड देने के पक्ष में हैं कि जिससे व्यर्थ का रक्तपात न हो श्रीर अपराधी को दण्ड मिल जाये, क्योंकि श्रपराधी को दण्ड न देने से राज्य में श्रशान्ति फैलती है।

(१०) वैदेही-वनवास में भौतिकवाद की निन्दा की गई है क्योंकि इसके कारण व्यक्ति केवल अपना ही सुख देखता है और उसी के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्वार्थभावना वैपम्य उत्पन्न करती है। सीता जी ने विज्ञानवती की इसके अनौचित्य पर पूर्ण प्रकाश डाला। पूर्ण चतुर्दश सगं में इस पर विवेचन किया गया है। देखिये—

"भौतिकता में यदि हैं जड़ता वादिता, श्राध्यात्मिकता मध्य चिन्मयी शक्ति है।" "श्राध्यात्मिकता का प्रचार कर्तव्य है, जिससे यथा समय भव का हित हो सके।"

दूसरा उनका कथन कि यदि अधिक लाभ की आशा हो तो कुछ हानि सहन करना अनुवित नहीं। यही नहीं—

> "जाति मुक्ति के लिए श्रात्म विल दी जाती है, परम श्रमंगल किया पुण्य कृति कहलाती है। इस रहस्य को बुध पुंगव जो समझ न पाते, तो प्रलयंकर कभी नहीं शंकर कहलाते॥"

## दैत्यवंश

काव्य-सम्पत्ति—दैत्यवंश महाकाव्य व्रजभाषा का प्रबन्ध काव्य है जिसकी ह्र्रदयालुसिंह ने रचना की। यह काव्य बठारह सगों में विभाजित है। कथा प्रक्षात है जिसका बाधार श्रीमद्भागवत है। इस काव्य का नायक; एक ने होकर सम्पूर्ण दैत्यवंश है जो धीरोदात गुणों से युक्त है। इसमें श्रकृति का चित्रण भी हुम्रा है किन्तु पुरानी परिपाटी के ब्रनुसार ही। इस काव्य में रसों का अच्छा परिपाक हुम्रा जिसमें श्रुंगार श्रीर वीर रस प्रधान हैं। यत्र-तत्र करुण, वीमत्स श्रीर वात्सल्य रस मिलता है। सर्ग में एक प्रकार का ही छन्दें प्रायः मिलता है श्रीर अन्त में छन्द बदल जाता है जिसमें श्रागमी सर्ग की कंशो का आभास मिलता है। काव्य का नाम नायक के वंश पर रक्खा गया है जी सर्वेश जीवत ही है। इस प्रकार यह काव्य महाकाव्य कहलाने का भविकारी

हैं नियों कि काव्य का शरीर तो पूर्ण 'मिलता ही है, साय में की व्यत्व के भी दर्शन होते हैं।

इस महाकाव्य में संकलनवय (श्री-यूनिटीज) समय, स्थान श्रीरं घटना की एकता का अभाव है। इनमें ऐवय न होने के कारण प्रत्येक स्थान पर ग्रस-म्बद्धता प्रतीत होती है। यदि बलि का ही चरित्र लिया गया होता और उसे किंवा उठाने का प्रयास किया गया होता तो अच्छा होता क्योंकि हिरएयाझ श्रीर हिरण्यकशिपु अत्याचारी तो थे ही। इन्हें किंव भी श्रपने कौशल से न्यायी सिद्ध न कर सका।

कथानक—इस महाकाव्य का ब्राघार है श्रीमद्भागवत श्रीर काव्य रचंने की प्रेरणा कालिदासरचित रघुवंश से मिली है। कथानक इस प्रकार है:—

करयप की श्रदिति नाम की सन्तान देव कहलाई और दिति की सन्तान दैत्य कहलाई । देवों में सतोगुरण की प्रधानता थी और दैत्यों मे तमोगुरण की प्रधानता थी। ग्रतः दोनों मे शत्रुता होना स्वाभाविक ही है। दैत्यवंश में वीर हिरण्याक्ष और हिरएयकशिषु दो भाई थे। जब देवों का हिरण्याक्ष से कुछ वश-न चला तो भगवान् की शरण गये। मगवान् ने शूकर का शरीर धारण किया और हिरण्याक्ष को नष्ट किया। उसके पश्चात् हिरण्यकशिषु ने राज्यभार सँभाला। वह इतना वीर या कि देवता लोग उसके सम्मुख ठहर ही नही सकते थे। जब उसे इस बात का पता लगा कि भगवान् ने छल-कपट द्वारा उसके भाई को नष्ट किया तो वह उनके विरुद्ध उन लोगो को भी दु.ख देने लगा जो भगवान् का नाम लेते थे। यहाँ तक कि उसका पुत्र प्रह्लाद भी उसका शत्रु वन गया। भगवान् को फिर अवतार लेना पड़ा और हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा। प्रह्लाद को राज्यसत्ता नहीं दी गई बंल्कि उसके पुत्र विरोचन को राज्य-संचा-लन का भार दिया गया। इन्द्र ने विरोचन को शान्तिपूर्वक रहने के लिए ग्रीर चैरमार्च त्यागने के लिए सममाकर अपनी ग्रोर मिला 'लिया। सरलस्वभाव हीने के काररें वह उनके प्रपंच में फैंस गया। भव निश्चय हुआ कि सागर-मन्यनःहो । इस कार्य में दैत्यों को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा भ्रीर बहुत से द्वैत्यों को मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। सागरमन्यन हुमा। १४ रत्न निकले। सव वस्तुक्रों को तो देवताम्रों ने अपना लिया केवल अमृतषट शेप रह गया। देरयों ने छीनकर ग्रपने लिए रक्खा। जब इन्द्र को ज्ञात :हुग्रा.कि ग्रमृतघट द्वैत्यों के पास पहुँच गया है तो उन्होने कामदेव को सुन्दरी का रूप बनाकर भिजां भ्रौर वह वातों ही वातों में घट को वदल लाया। जब ध्यमृत स्रौर वारुणी को विष्णु ने स्त्री का रूप धरकर वाँटा तो ग्रमृत देवों को ग्रीर

वारुगी दैत्यों को पिला दी। वेवल राहु ने धोधे से अमृतपाद कर लिया। फिर भी उसका घट पृथक् कर दिया गया। इस प्रसग से देवताश्रों की धूर्तता प्रकट हुई । दैत्यों ने कहला भेजा कि या तो रत्नों को बाँटो या संग्राम करो । रत्नों का बाँटना ग्रस्वीकृत होने पर संग्राम हुगा। देनता हारे। इन्द्र भाग गया श्रीर इन्द्रपुरी पर नहप को आसीन कराकर विल लीट श्राया । विल ने राजसूय यज्ञ किया। इघर देवताश्रों के यहाँ वामन उत्पन्न हुए जिन्होने विल से साढ़े तीन पग पृथ्वी दान में मांगकर उसे पाताल भेज दिया। यद्यपि शुकाचार्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं या, किन्तु जो होना या वही हुआ। वासासुर जब घरव को लेकर सब दिशाओं से विजय प्राप्त कर लौटा तो वहाँ विचित्र ही रंग-ढंग देखा। यह जानकर उसने श्रीणितपुर पर आधिपत्य स्थापित किया । यहीं पर उसके पुत्र और पुत्री स्कन्य ग्रीर ऊपा उत्पन्न हुए । जब ऊपा १६ वर्ष की विवाहयोग्य हुई तो उसने अपनी सखी चित्ररेखा द्वारा प्रचुम्न के पुत्र धनिरुद्ध को उठवा मँगाया श्रीर ग्रवने पास रक्खा। इघर यदुवंशियों ने श्रीणितपुर को घेरकर श्रनिरुद्ध को प्राप्त किया और ऊपा को लेकर द्वारिका लोटे। इधर विरोचन श्रीर वार्णासुर की मृत्यु हुई श्रीर स्कन्ध ने न्यायपूर्ण राज्य किया। यही इस काव्य का कथानक है।

चिर्त्र-चित्रण्—दैत्यवंश मे प्रह्लाद, जो हिरण्यकशिषु का पुत्र था, उसे राज्यशासम नहीं दिया गया क्योंकि वह वंशपरम्पराविरोधी एवं शत्रुसहायक सिद्ध हुग्रा। विरोचन, जो उसका पुत्र था, उसे सत्ता प्रदान की गई. किन्तु यह भी देवों के प्रपञ्च में फँस गया! दैत्यवंश के गुरु शुक्राचार्य वड़े ही चतुर थे। उन्होंने दैत्यों को सचेत कर दिया श्रीर विल को उसके स्थान पर राजा वनवाया क्योंकि विल उसकी श्रपेक्षा श्रिषक चतुर था।

विलि—यह इस काव्य का सबसे प्रधान मध्य-नायक है। यह वीर एवं सुयोग्य भूपाल हुआ है। उसने राज्यकोष और वल की वृद्धि की। प्रजा को सन्तोष प्रदान किया। इन्द्र की शठता से भिज्ञ होकर कभी भी भिज्ञता नहीं की। उसके प्रजाहित सम्पादित कार्यकलाप उसके सुन्दर शासक होने के प्रभाग हैं। उसने—

> "खोले गुरुकुल श्रमित, सवनि विद्या पढ़वाई.। सैनिक शिचा काज, न्यवस्था सकल कराई ॥'

यही नहीं, उसने नगर-नगर में श्रीपघालय खोलवाये जिसके परिगाम-स्वरूप--- "ज्वर संक्रामक रोग कचहुँ नाहिन यदि आवत , पय-पोषित-सिसु होन मृत्यु को प्रास न पावत ॥"

, कृषि के भी साधन उसने जुटा रक्षे थे। नहरें, कूप भ्रादि बनवाये। उद्यान का भी प्रवन्य किया श्रौर राज्य-सत्ता-संचालन-हेतु चरविभाग भी स्था-पित कर रवला था।

वह संयमी था। पर-स्त्री पर दृष्टि हालना पाप समभता था। इसका प्रमाण सिन्धुजा स्वयंवर मे मिल जाता है। जब सिन्धुजा स्वयंवर के लिए बढ़ी, देवता ने ग्रपनी दृष्टि उसी ग्रीर लगा दी किन्तु उस वीर ने "तेहि प्रोर न नेकु निहागे" द्वारा ग्रपने चरित्र की ग्रमिट छाप डाल दी। यही नहीं, इन्द्र की माता के वचन कि वह "त्यों ग्रवला गुनि कै वर वीर पुलोमजा पै निह हाथ चला हहै" उसके सच्चरित्र का उत्तम प्रमाण है।

वह वीर सेनानी था। उसे अपने पराक्रम पर दृढ़ विश्वास था। जब इन्द्र ने उससे युद्ध करने की इच्छा प्रकट की, वह उद्यत हो गया और रएकिकृ में द्वन्द्र युद्ध द्वारा उसे पराजित किया और देवासुर-संग्राम में विजय पायी।

वह दानी था। दान देने में किसी प्रकार संकोच न करता था। जब वह ६६ यज्ञ कर चुका ग्रोर अन्तिम यज्ञ करने जा रहा था कि उसके कार्य में वाया डालने हेतु वामन जी पहुँचे ग्रीर उससे याचना की। शुकाचार्य ने समर्भाया कि यह कई वार नाना प्रकार से छल करके देत्यवंश की कष्टित कर जुका है किन्तु उस दानी वीर ने इसकी चिन्ता न की ग्रीर ग्रपने प्रणा पर ग्रटल रहा। इसलिए श्राज भी हम उसके दान की प्रशंसा करते है।

े वाणासुर—यह भी पराक्रमी एवं चतुर ज्ञासक हुग्रा था। जब उसे ज्ञात हुग्रा कि वित्त ग्रपना राज्य दान में दे चुका है तो उसने उत्तर दिशा में श्रोणित-पुर को जीत लिया और वहीं पर सुन्दरपुरी का निर्माण कराया और न्यायपूर्वक ज्ञासन किया।

वह वीर था, जैसा कि उसकी दिग्विजय यात्रा से प्रकट होता है। यहीं नहीं, उसमें वन्धुभावना एवं न्यायिषयता का आधिनय भी है। जब वह पुढ़ में पड़ानन को मूछित कर देता है तो विजयी होकर गृह लीट जाता है किन्तु भारतीय सामरिक प्रथा के अनुसार वह उनके गृह जाता है और सप्रेम मिलता है। यह वृत्ति उसके स्वच्छ हृदय की द्योतक है। अन्तिम समय में ईशाराधना में ही अपना जीवन व्यतीत किया, यह उसके सदाचार एवं धर्मरत होने के प्रमाण है।

्र स्कृत्य-यह भी इस वंश का अपूर्व शक्तिशाली एवं उदार चरित्र वाला भूपाल हुआ है। वह भी न्यायी, प्रजा-हित-रत एवं शिवभक्त था। उसने ती निश्चय कर लिया था कि प्रजा के हितार्थ नगर-नगर, ग्राम-ग्राम में भ्रमए। करके उसके कप्टों का निवारए। करेगा। यही नहीं, उसने उत्तम पगु, उत्तम वीज वितरए। करने का भी प्रवन्च किया था। जब वह नगर या ग्राम में जाता था तो उसकी प्रजा दिख, दूध, तरकारी ग्रादि लाकर समर्थित करती थी। वह प्रजा के मान को रखने के लिए उनकी भेंट स्वीकार कर लेता था लेकिन ग्रादशों की रक्षा करने के लिए वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य को दे देता था।

वह संयमी एवं नित्यिक्षया में सावधान था। म्रालस्य छू नही गया था। नित्य नियमित ईश्वराराधन में लीन रहता था।

वह सुन्दर शासक था। वह गुरुकुलों को सहायता देना अपना कर्त्तव्य समभता था। यही नहीं, वहाँ जाकर उनकी किमयों को पूरा करने में उद्यत रहता था। किसी तपस्वी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, उसकी चिन्ता रखता था। वैद्यक, ज्योतिष, पुस्तकालय, औषवालय आदि के परिवर्द्धन में सहायक होता था। पंचायत का भी निर्माण कराया था। वीजव्यवस्था एवं सहकारिता की भावना का निर्माण कराया था।

मृगया के भी नियम थे। कोई भी शावक या हिरणी पर वाण नहीं छोड़ सकता था।

वह विनोदी भी या ध्रीर नाना प्रकार के वाद्य एवं गानों से परिचित भी था।

स्त्री-पात्रों में यद्यपि कई एक पात्र आये हैं, जो सामान्यतः कोई विशेष स्थान नहीं रखते, उनका स्थान भी देवताओं के चरित्र से सम्बन्ध रखता हैं, जैसे—सिन्धुजा का । इसीलिए उसका वर्णन न करना ही उचित समका । स्त्री-पात्रों में भूपालों की स्त्रियाँ अवस्य आती है किन्तु उनका चरित्र विकसित नहीं है । हाँ, ऊपा के चरित्र का कुछ अंकन अवस्य हुया है ।

ऊपा—इसके दर्शन हमें प्रथम वालिका के रूप में होते है। वह भोली भाली एवं ग्रपने हठ में मस्त है। उसकी वालदशा निम्न पद से प्रकट ही जाती है—

"एक नौ सात प ना मा पढ़ें कबो लेखनी को उल्टी मिस बोरें , श्रॉगुरी सों पटिया पें लिखें, खरिया तेहि माहि मिलाय के घोरें। नेकु बुलाये न बोलें कबों, कबों खीिक के केतो मचावती सोरें , मुरति लों -गड़ी - रहें, पें पुकार सुने ही भगें वर जोरें॥'. वही ऊपा प्रामे चलकर कलाविशारद वन जाती है। जय यह विवाह के योग्य हो जाती है तो उसकी सखी चित्ररेखा ग्रनिरुद्ध की ग्रपहरण करके उसका साथ कराने में सहायक होती है।

चित्ररेखा का यह कृत्य कहाँ तक मानवीय कहा जा सकता है, इस पर विवेत्रन करना उचित है। एक तो ग्रमानवीय तत्त्वों को लाकर कथा में सौन्दर्य की वृद्धि नहीं होती, दूसरे उसका प्रभाव भी उचित नहीं पड़ता। चित्ररेखा ग्रमिरुद्ध को वन में निमन्त्रण देकर भी ला सकती थी। ऊपा का यह चरित्र उचित नहीं प्रतीत होता।

प्रकृति-चित्रण्—इस काव्य में प्रकृति-चित्रण् पर्याप्त हुमा है किन्तु प्राचीन शैंती के मन्तर्गत ही रहा है। प्रकृति भी मानव के म्रानन्द मौर दु:ख के साथ ही साथ म्रपना रूप भी वैसा धारण करती दिखलाई पड़ती है। देखियें जब वामन जन्म लेने को हैं प्रकृति में भी उत्साह दिखलाई पड़ता है। यथा

'सुठि सीतल मन्द् सुगन्ध समीर , नईं प्रमदां सम ढोलें लगी। तिमि देव - नदी भरि भायिन सौ , सुख-द्योचिन मञ्जु कलोलें लगी। सुर-पादप की चिंद्र डारिन पे , वह स्थामा श्रसीसन्हि बोलें लगी। निज मंजु मंज्या सिगारिन को , प्रकृती मृद्द मानिके खोलें लगी॥"

लेकिन जब विव वाँधकर पाताल भेज दिया गया उस समय प्रकृति में भी मलीनता दिखलाई पड़ने लगी। यथा---

"वह नर्मदा दूवरी पीरी परी,
विलराज के यों विरहानल तायकै।
हरियारी मिटी तरु - वृन्दन की,
न प्रस्न खिले खरों सोंग मनायकै।
सुक सारी बुलाये न बोले कहूँ,
पुर के जन कोंऊ मिलें नहिं घायके।
करनारस की मनी सैन सबै,
नगरी में निवास कियी हते आयके।

प्रनितम सर्ग में प्रकृति का वर्णन किया है। उसमें कोई विशेषता एवं नवीनता नहीं है। प्राचीन परिपाटी ध्रमनायी गई है। हिमालय-वर्णन पर भ्राचार्य दिवेदी की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। देखिये— "जहँ केहरि वन गजन गिराये, श्रर तुपार मग चिन्ह दुराये। गज कुम्भज मुन्तनि श्रनुसारी। तऊ किरात मग लेत विचारी॥'

इसी प्रकार स्त्रियों का जल में स्नान-वर्णन भारतेन्दु के यमुना-वर्णन की स्पष्ट कल्पना प्रतीत होती है। यथा—

"जल विच इमि तियगन छवि छाईँ, कमला मनहु श्रापु चिल श्राईं। तिय मुख नीर मध्य इमि राजत, कुसुमनि कमल वेलि जिमि छाजत। श्रंजलि भरि जल रानि उछारत, निहं उपमा कछु वनत विचारत। जनु श्रम्बुज भरि कोसनि माहीं, मुक्त गुच्छु जल हारत जाहीं॥"

वर्षा का श्रीर शरद् ऋतु का वर्णन भी तुलसीदास जी के वर्णन के अनु-रूप ही हुआ है।

"वर्षो विगत शरद् ऋतु श्राई।
पके धान चहुँ श्रोर सुहाई॥
चहुँ दिसि लसत धवल छवि कासा।
धन चिहीन भी विमल श्रकासा॥"

इसी तरह हेमन्त ग्रीर शिशिर का वर्णन करते हुए वसन्तपञ्चमी का वर्णन किया ग्रीर फाग के गुरा गाकर वारहमासा लिख प्रकृति-वर्णन कर दिया है।

इस काव्य में समुद्रवर्णन भ्रच्छा किया है। उसकी महत्ता एवं शालीनता पर पूर्ण ध्यान रवसा है। देखी—

"यह करत नाद श्रपार में गम्भीरता छोरे नहीं, वहु उठत मंभावात पे मुख सान्ति सो मोरे नहीं। जे सिलल खारो सपदि धन सुस्वादु ताहि बनावहीं, श्रद लोक के कल्यान हित तेहि श्रवनि पे बरसावहीं। है सीत या को नीर, यद्यपि धरत यह बढ़वानि है, हिर भींद या में लेत पे यह रहत निसिदिन जागि है। नहिं घटत भीष्म मोंहि श्रर है बढ़त पावस में नहीं, सच कहत सज्जन कबहुँ निज मरवाद को छोरे नहीं॥"

रस श्रीर भाव—इस काव्य में दो रसों की प्रधानता है। वे हैं श्रांगार मीर वीर।

शृंगार—शृंगार-वर्णन में कवि की वृत्ति रम गई है ग्रौर उसे ग्रपनी रुचि ग्रमुसार वर्णन भी किया है। सिन्युजा के स्वयम्बर में विष्णु को वह जयमाला डालना चाहती है किन्तु लज्जा के कारण वह स्तिम्भित हो। गई ग्रौर माहस बटोर ग्रन्त में उसने जयमाला पहना दी। देखिये—

"देख श्रचानक श्रोर की श्रोर ,
संकोचि मध्क की भाल संवारी।
त्यों दुशों कम्पित हाथ उठाय ,
दियों पुरुपोत्तम के गर डारी।
लाजन बोलि सको न कह,
हस देह भई पै रोमोंचित सारी।
श्रो सिखयानि के संग समोद,
विनोद-मयी निज गेह निधारी॥"

इस पद में कमला का विष्णु के प्रति अनुरक्त होने के कारण विनोदभरी वाणी से रित का भाव भासित होता है। लज्जा और हर्ष संवारी हैं। देह का कुश और रोमांचित होना अनुभाव के अन्तर्गत सारिवक भाव है। यह संयोग श्रंगार का अच्छा उदाहरण है।

वियोग शृंगार—ग्राज ऊपा ने स्वप्न में ग्रनिरद्ध को ग्रपने साथ पाया। भौंख खुलने पर उनकी दशा विरहाग्नि में जलने वाली कामिनियों की सी हो गई। यह वियोग शृंगार की स्वप्नावस्था है। यथा—

"परयंक पै लोटे बिहाल उपा,

मुरमाय गई मानी फूल हरी।

धनसार उसीर को लेप कियों,

सिल कुंकुम लों सो परो विखरी।

विजना करते रही, सीसहिं लाई,

गुलाव की नाह दुई सिगरी।

यनि भूम उद्यो सोई, फूट्यो हरा,

बिरहानल में इमि जात जरी॥"

इसमें मुरमाना, वेहोश होना, ग्रानिरुद्ध शालम्बन, रति स्वायीभाव है।

वीर रस—तारक का उत्साहबर्ढ के युद्ध का एक उदाहरण देखिये—

"तारक हरिप संख धुनि कीन्ह्यो। कुंजर पेलि महावत दीन्ह्यो॥ भागे वीर लखै कहुं वाटन। लाग्यो विकट कटक सो काटन॥"

तारक का उत्साह स्थायीभाव है। गराशेश ग्रालम्बन ग्रीर सेना उद्दीपन। करुरा रस-जब बिल पाताल को जाने लगा उस समय उसने प्रपने पिता को सन्देश दिया कि ग्रव उसे उसके दर्शन नहीं प्राप्त हो सकेंगे—

"तात तुम्हारे पुरुष प्रभावनि इन्द्रहिं समर हरायो। स्रो कश्यप कुल कलित ध्वजा कहं नभ मण्डल फहरायो॥ दान सबे वसुधा को दें के हिर को हाथ नवायो। पै विरधापन मोहिं रावरे पद सेवन निहं पायो॥"

इस पद में ग्रपने वृद्ध पिता की पदसेवा से विञ्चत हो रहा है यही इच्ट-नाश स्थायीभाव है।

रौद्र रस—

''फरिक श्रधर पुट भौंह मरोरी, कह बिल बन्धु जुगुल कर जोरी। श्रमाचार परमाविध श्राई, नाथ श्रनीति सही नीहं जाई। जो राउर दिशि भूप को देखें नैन उघार, मानि श्रमित श्रिर तासु जुग लोचन लेहुं निकार॥''

श्रनुचित कृत्य पर विलवन्यु को रोप श्राया था। श्रधरपुट का फड़कना, भौहो का तिरछा होना श्रनुभाव है। कोघ स्थायीभाव हे, तथा देवगएा श्राल-म्बन है।

वीभत्स रस का एक उदाहरण देखिये—

"जीगिन भूत पिशाच पिशाची मारु काद्व धुनि वोलिह नाच।
भच्छिहं माँस रुधिर धुनि पीर्वीहं श्रासिक देहिं वीर दोऊ जीविहं॥"

''कोऊ हार श्रातन के धारत,

कोऊ करेजो फारि निकारत।

कोऊ मुगडन की माल बनावत,

कोऊ सचोप चरबी तन लावत ॥"

हास्य रस का एक छन्द देखिये—जिस समय प्रनिरुद्ध अपने साथियों से मिलते हैं तो उनके साथियों की उतित सुनिये— "प्हें कुमार सों चाल मसा मिलि,
श्राप्त हरे गये श्रो तिय पाई।
पै हम लोगीन या विधि सों,
सहसा तुम दीन्हों कहीं विसराई।
भूलि ही जात सबें घर वार है,
जो पै नई कोऊ पावें लुगाई।
या ते न कीजिये नेकु धिलम्बहिं,

दीं हमें मेंगवाय मिडाई ॥''

इसी प्रकार सरस्वती जी ने ब्रह्मा का परिचय कमला की दिया। उसे सुनिये—

'तिनहुं लोक के करता, श्रक्ष चारहु वेद बनावन हारे। दाड़ी भड़ें सन सी सिगरी, सिर पें कहूँ केस न दीसत कारे। नारद सो इनके हैं सपूत, तिहूँ पुर झान सिसावन हारे। प्रेम की पास में वानन कों,

तुम्हें बूढ़े बया इत हैं पगु धारे ॥'' इनकी वृद्धावस्था और विवाह की लालसा को देखकर कीन नहीं मखील

उड़ायेगा। इसी प्रकार भयानक और वात्सत्य रस का सुन्दर विवेचन हुमा है।

भाषा श्रीर शैली—इस काट्य की भाषा वज है। वोलचाल की भाषा से श्रन्तर है। इसकी भाषा सरस, श्रोज, मानुर्य एवं प्रसाद पूर्ण है।

म्रापकी भाषा भावानुसारिए। हुई है—

"तीरि घरों दिग दन्तिन दन्त,
कहाँ भुज ठोंकि सुमेर हलाऊँ।
सारे सुरारि समूहिन कौ,
श्रव ही रन श्रंगन में विचलाऊँ।
जों न करों इतो कारज तों,
तुहि लौटि न श्रानन मातु दिखाऊँ॥"

उपर्युक्त छन्द मे भाषा कितनी स्रोजपूर्ण है। इसी प्रकार माधुर्य स्रीर प्रसाद युक्त भाषा का भी प्रयोग हुआ है। भाषा मे अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास एवं अर्थालंकारों में रूपक, उपमा, प्रतिशयोगित आदि का यथावसर प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर मुन्दर चित्र भी मिलते हैं। देखिये वृद्ध शुक्र का चित्र—

> "बहु संग श्रोवत शुक्त बाम कर लकुट सुहावत" ढगमगात डग धरत पाहुका पथ लटकावत। सोहत कटि पट पीत जग्य उपवीत सुहावन, राजत भाल त्रिपुराड श्रव्हमाला कर पावन॥"

शली—प्रापने प्रपने से पूर्व सब प्रकार के हिन्दी के छन्दों की प्रपनाने का सफल प्रयास किया है। उनमें घनाक्षरी, हरिगीतिका, सबैया, ,रोला, रूप-माला, सार, दोहा और चौपाई का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर सुन्दर मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। यथा—

"जो खनत श्रीरन के निधन हित,

**धै**त्य०--रह्यो न्याय कर बाल श्रधीना ।

कूप मग में जाय कै। इवें सावधान तथाहि तेही, गिरत वामे बाह कै॥''

विचारधारा एवं प्रभाव—किन ने प्रथम प्रध्याय में स्वीकार किया है कि—"ले के सार सकल पुरान काव्य नाटक की भापनी हूँ ग्रीर ते मैं कलुक मिलाइहों।"

म्रतः यह स्पष्ट है कि किव ने मधुप वृत्ति को भ्रपनाया है। कथानक तो पुराण से लिया है। काव्यशैली में तुलसी और केशव को अपनाया है तथा कई स्थलों पर भावसाम्य भी है। यथा—

तुलसी—रह्यो विवाह चाप श्रधीना ।
दैत्य० — मनहुँ वीर रस सोवत जागे ।
तुलसी—मनहुँ वीर रस सोवत जागे ।
तुलसी—मनहुँ वीर रस सोवत जागे ।
दैत्य० — छुमिय नाथ कछु श्रविनय मोरी ।
तुलसी—छुमिय नाथ कछु श्रविनय मोरी ।"
इसी प्रकार ग्रन्य जढरण भी दिये जा सकते हैं ।
ग्रन्यनिर्माण करने में रघुवंश से स्फूर्ति मिली ग्रीर यक्ष के विरहनिवेदन
के ग्राधार पर हंसदूत ग्रम्याय को एकत्र किया ।

(१) राजनीति का भी सुन्दर पुट मिलता है।

(२) सुराज्य में कभी विष्तव नहीं होते क्यों कि श्रिषकार के लिए युद्ध नहीं होता।

- ( 3 ) सुधारयोजना, ग्रीपधालय खोलना, सैनिक-शिक्षा, कृपि-विभाग के लिए नहर ग्रादि का प्रवन्ध करना एवं सहकारी समिति स्थापित करना ग्रादि श्राधिनक योजनाग्रों का सम्पूर्ण सिन्नवेश है।
- (४) राजा के गुणों का प्रदर्शन अन्तिम सर्ग में किया गया है। वे निप्पक्ष तथा प्रजापालक होने चाहिएँ। स्कन्य की राज्यव्यवस्था देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा लोग कैसे धर्मपरायण, प्रजापालक एवं शान्ति स्थापित करने वाले होते थे। काव्य का प्रण्यन उसी ढंग से किया गया है। अभी तक अजभापा में कोई भी प्रवन्य काव्य नहीं था अतः प्रयम प्रयास होने के कारण इस काव्य को महाकाव्य का स्थान प्राप्त होना उचित ही है किन्तु एक एटकने वाली वात यह है कि इस काव्य का उद्देश्य क्या है? क्या यह समताभावना स्थापित करना चाहता है या दैत्यवंश राज्य, जिसमें प्रह्लाद ऐसे प्रभुभक्तों को राज्यपद से विक्वित कर दिया गया है और उसके स्थान पर उसका पुत्र विरोचन शासन का अधिकारी बनाया गया है? दैत्य यश करते है और ईश्वराराधन भी। उनका ध्येय है शक्ति पाना और उसको प्राप्त कर उसका दुश्पयोग करना।

नीतिकार ने कहा है "विद्या विवादाय धनं मदाय" कि दुष्टों के लिए विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और वल पर-पीड़न के लिए होता है। इसके विपरीत विद्वानों के लिए धन दान के लिये, विद्या ज्ञान के लिए तथा शक्ति दूसरों के कष्ट के निवारण के लिये होती है।

यद्यपि कुशल कलाकार ने इस कटु सत्य को किन्हीं ग्रंशों तक भ्रपनी कला द्वारा भ्रावृत्त रक्खा है किन्तु उसका आभास तो हो ही जाता है। दूसरे, इस काव्य में किसी भी नायिका के दर्शन नहीं होते। हाँ, संकेतमात्र कर दिया गया है। इस प्रकार यह महाकाव्य उच्च स्थान पाने में असमर्थ रहेगा।

इस काव्य में नायक की एकता ग्रथवा बहुनायकों की परस्पर सहकारिता का ग्रभाव है। वंशपरम्परागत वर्णन में भी श्रनेक कड़ियाँ ऐसी छूट जाती है जो किसी प्रकार मिलाई नही जा सकतीं। इसलिये पूर्ण वंशवर्णन भी इसे नहीं कह सकते।

# नवम अध्याय

# वर्तमान काल के महाकाव्य

(१६५१ के पश्चात्)

इम काल के महाकाव्य निन्न है:--कृप्णायन, माकेत-संत ग्रीर विकमादित्य।

#### कृष्णायन

काव्य-सम्पत्ति—तुलसीदास के मानस के परचात् इस ग्रालोच्य काल में ग्रवधी भाषा में महाकाव्य कहलाने का श्रविकारी कृष्णायन ही है। इसमें मानस की तरह सात काएडों में कथा का विभाजन किया गया है। इसकी कथा प्रस्यात है। इसका ग्राधार है महाभारत ग्रीर श्रीमद्भागवत। कथा के नायक सर्वगुरासम्पन्न, धर्मसंस्थापक, कर्मयोगी कृष्णा हैं ग्रीर इन्हीं योगेश्वर कृष्ण के चरित्र से ग्रावद्व होने के कारण इस प्रवन्ध का नाम कृष्णायन रसा गया।

इसमें प्रकृतिवर्णन भी किया गया है किन्तु यह वर्णन महाकाव्य के एक श्रंग की पूर्ति के लिये ही हुआ है। कहीं कहीं पर प्रकृतिवर्णन सजीव एवं रोचक हुमा है। इसमें बीर रस प्रधान है। श्रन्य रसों में श्रृंगार, करुण, रौद्र, श्रद्भुत, हास्य ग्रादि का समावेश है। श्रृंगार रस बीर भावनाओं के कोड़ में ही पल्लवित हुआ है। विना विग्रह-विवाद के कोई भी प्रएप सम्पन्त नहीं हुआ किन्तु जितना भी श्रृंगारवर्णन है वह उच्च कोटि का है। इसमें नाट्य सन्धियों का भी निर्वाह हुआ है। इस महाकाव्य का महत् उद्देश हैं "श्रासुरी प्रवृत्तियों का दमन एवम् आयं राष्ट्र धर्म का संस्थापन।" इसका प्रारम्भ श्रवतरण सर्ग से होता है और श्रन्तिम सर्ग श्रारोहण में। इस उद्देश्य की पूर्ति होने पर कृष्ण को हम स्वर्गरोहण करते देखते हैं। इस प्रकार से महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों से युवत यह काव्य महाकाव्य कहलाने का श्रिषकारी है।

कथानक —इस काव्य की कथा का ग्राघार महाभारत ग्रीर श्रीमद्भागवत है जिनमें श्रीकृष्ण की जीवन-सम्बन्धी घटनाएँ यत्र-तत्र विकीर्ण है किन्तु हिन्दी-जगत् को मिश्र जी के ग्रथक प्रयास द्वारा श्रीकृष्णचन्द्र का पूर्ण एकत्र चरित्र उपलब्ध हो रहा है। कथा का विभाजन सात काण्डों में हुम्रा है। प्रथम काण्ड में भ्रत्याचारियों के भ्रत्याचारों के प्रति उत्कोष एवं निवारण के लिए श्रीकृष्ण का जन्म, श्रीकृष्ण को मारने के लिए कंस के विफल प्रयत्न, गोपीप्रणय तथा उन्हें सार्वजनिक जलाशयों में नग्न स्नान करने के लिए दण्ड एवं राघा कृष्ण-प्रग्रय का चित्ताकर्षक वर्णन है। द्वितीय काण्ड (मथुरा काण्ड) में ग्रत्याचारी कंस का वध एवं उसके राज्य की सुव्यवस्था, गुरुकुल उज्जैन में सन्दीपन के पास विद्याध्ययन एवं गुरुपत्नी के पुत्र को जीवनदान दिलाना म्रादि का ग्रन्छा वर्णन किया है। तृतीय काण्ड (द्वारिका काण्ड) की परि-साम काण्ड कहा जाय तो अच्छा होगा क्योंकि इस काण्ड में मथुरा से द्वारिका निवास करना, रुविमर्गी, जामवन्ती एवं कृष्ण-कालिन्दी-परिगाय एवं सुभद्रा-हरण स्रादि का वर्णन किया गया है। चतुर्य काण्ड (पूजा काण्ड) में कृष्ण का स्थान सर्वोपिर है, क्योंकि राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध होना श्रीर कृष्ण को पूज्य स्थान प्राप्त होना ग्रादि का वर्णन है। कृष्ण के लौट जाने पर वर्मराज पितृब्य की श्राज्ञा से चूत-कीड़ा में संलग्न हुए और श्रन्त में द्रोपदी सभा में लाई गई ग्रीर वहाँ पर उसका चीर-हरएा करके नग्न करने का प्रयत्न हुग्रा। उसे उस ग्रवसर पर मर्यादा की रक्षार्थ सहायता श्रीकृष्ण द्वारा प्राप्त हुई। उसके पश्चात् पाण्डवों के वनगमन ग्रादि का वर्णन भी इसी सर्ग में हुमा है। पाँचवें (गीता) काण्ड मे युद्ध के लिए उपक्रम एवम् झर्जुन के मोह को निराकरण करने के लिए श्रीकृष्ण द्वारा गीतोपदेश किया गया है। पष्ठ काण्ड (जय) में महाभारत के सम्पूर्ण युद्ध का वर्णन है किन्तु इस काण्ड में प्रमुख स्थान कृष्ण का ही है। सप्तम (ग्रारीहरण) काण्ड मे पाण्डवों का पुरी-प्रवेश एवं धर्मराज के मन में आत्मालानि का निराकरण, श्रीकृष्ण का द्वारिका लोटना, विलासिता श्रीर गृहकला देखकर स्वर्गारोहण का निश्चय तथा मैत्रेय के उपदेश श्रोदि का विशद वर्णन है। इस प्रकार हम देखते है कि कथानक में गतिशीनता है। ग्रीर मार्मिक स्थलों का चयन भी है। कृष्ण की बाललीला राधाकुष्ण का प्रेम, यशीदा का वात्सल्य, गोपियों का संलाप, द्रोपदी का चीर-हरए। एवं सन्धि भवसर पर 'विसर्राह नहि ये केश' का स्मरण म्रादि अनेकानेक भावपूर्ण स्थल है। कथानक में कृष्णा के शीर्य एवं शील का स्थल स्थल पर परिचय मिलता है, साथ ही सौन्दर्य के समन्वय से कथानक में चारुता उत्पन्न हो गई है। कथानक में नवीन उद्भावनाएँ भी प्रकट की गई हैं।

(१) राधा को कृष्ण को पत्नी एवं भिवत का श्रवतार माना है, वयों कि कृष्ण राधिका के प्रथम दर्शन में विभार हो जाते हैं—

- ( श्र ) "जब कछु चीरसिन्धु सुधि याईं । श्रीचक मोहित भये कन्हाईं ॥"
- ( श्रा ) "हम दोउ एक नाहिं कछु भेदा । कहत सकल निगमागम वेदा ॥"
- (इ) "भिक्ति रूप धरि तुम ब्रज श्रायीं। नीरिध नेह नयन भरि लायीं॥"
- (२) द्रोपदी के पच पितत्व को लेलक ने पूर्वजन्म की घटना माना है। उसको व्यास जी ने भी मान्यता दी हे ग्रीर रहस्योद्घाटन भी उन्ही के द्वारा हुग्रा है।

''क्रप्ण-पारखन कथा पुरानी, जन्म जन्म पर्यन्त वस्नानी। सुनि नृप कीन्हेड सहित उछाहू, पांचहु संग निज सुता विवाहु॥'

(३) किव ने कर्ण को सूर्यपुत्र नहीं माना है। कुन्ती की लज्जा का कारण कर्ण का कानीन होना ही था, सूर्य का पुत्र होना नहीं।

"उपजे तुम न सूत कुल ताता। तुम कानीन पृथा श्रंग जाता॥ धर्म स्मृति विधान श्रनुसारा। तुमहि ज्येष्ठ पुनि पांडुकुमारा॥"

- (४) जयद्रथ के वध के लिए अलौकिक प्रदर्शन की आवश्यकता को हटा दिया गया। उसका पार्थ ने सायंकाल के समय रणक्षेत्र मे वध किया।
- (५) महाभारत में ग्रश्वत्यामा के वय में धर्मराज युधिष्ठिर की सत्य-वादिता के विरुद्ध जो ग्रारोप किया जाता है उसका कृष्णायन में कहीं भी उल्लेख नहीं है।
  - (६) कृष्णायन के कृष्ण ईश्वर के अवतार है—
    "वितु अवलम्य मातु पितु जाना। सहसा अकट भये भगवाना॥
    निमिष्कि मॅह शिशु वेप दुरावा। रूप चतुर्भुज प्रभु प्रकटावा॥"
- (७) चमत्कारप्रदर्शन । उन्होने अलौकिक चमत्कार द्वारा गुरु सन्दीपिन के मृत पुत्र को समुद्र से लौटाकर गुरुपत्नी की इच्छापूर्ति की । दूसरे चमत्कार से मृत परीक्षित को योग द्वारा जीवनदान दिया । कथानक में कही कही पर कि कृटण को भूल गया है जैसा कि जय काण्ड में दिखलाई पड़ता है । उस स्थल पर भीष्म, अर्जु न आदि ही प्रमुख दिखलाई पड़ते है, कृष्ण का चरित्र गौण हो गया है किन्तु फिर भी किन का यही प्रयाम रहा है कि प्रमुख स्थान कृष्ण का ही रहे । दूसरे, गीता काण्ड में गीता का उनदेश कथानक के प्रवाह में वाधक ही सिद्ध हुआ है । यद्यपि इसकी महत्ता आध्यात्मिक दृष्टि से अस्वीकार नहीं की जा सकती है ।

कथानक में श्रीकृष्ण के विभिन्त रूपों को एकत्र करने का प्रयत्न है। प्रथम स्वरूप वालकृष्ण का है जिसका स्वरूप सीमित है, दूसरा स्वरूप उनके विलास-वैभव श्रीर विवाह ग्रादि का है ग्रीर तीसरा स्वरूप कर्मयोगी, गोता- प्रवनता भीर महान् राजनीतिज्ञ के रूप में है। इन तीनों रूपों को समन्वित करके कलाकार ने एक सुन्दर प्रवन्ध कान्य के रूप में उपस्थित करने का प्रयास किया है जिसमें उसे अभृतपुर्व सफलता प्राप्त हुई है।

चित्र-चित्रण—इस महाकाव्य मे ग्रनेक पात्र दिखलाई पड़ते है किन्तु कृष्ण को छोड़कर किसी पात्र के चित्र का विकास पूर्ण हप से नही हुमा है। इसका मुख्य कारण इसका घटना-प्रधान होना है। यद्यपि कृष्ण के चित्र में विविधता दिखलाई पड़ती है फिर भी किसी नायिका का चित्र पूर्ण विकास को नहीं प्राप्त हुमा है। थोकृष्ण का चित्र, सील ग्रीर सीन्दयं से युक्त लोक-रक्षक, धर्म-संस्थापक, योगेश्वर कृष्ण, गोपीवल्लभ, राधाकृष्ण ग्रीर वालगीपाल के रूप मे प्राप्त होता है।

श्रीकृष्ण दुष्टसंहारक, स्रातताथी-विनाशक एवं शत्रु को निर्मूल करने वाले थे। इसी प्राधार पर स्रत्याचारी कंस का वध किया, कटुभाषी वाचाल शिशु-पाल का शिरोच्छेदन किया स्रोट स्रमुट प्रवृत्ति वाले प्रवल शत्रु जरासन्ध की नष्ट-भ्रष्ट किया।

वे धर्मसंस्थापक ग्रीर लोकरक्षक थे। धर्मसंस्थापन के लिए ही उनका प्रादुर्भाव हुग्रा था। ग्रत: जहाँ कहीं भी उन्हें भ्रतीति दृष्टिगोचर होती थी उसका उन्मूलन करना उनका प्रथम कर्तव्य हो जाता था। इसी कारण हम देखते हैं कि भीष्मिपतामह, द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों के बध करने में भी उन्होंने ननुनच नहीं की, वित्क ग्रजुंन को सद्वैव प्रोत्साहन ही देते रहे क्योंकि धी-कृप्ण को विदित था कि वे लोग ग्रथमं पक्ष के समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने व्यसनी, मद्यपी यादवों का नष्ट होना ही उचित समक्षा ग्रीर उन्हें समुल नष्ट हो जाने दिया।

श्रीकृष्ण श्रायोंचित मर्यादा के प्रवल समर्थंक थे। जब दुर्योधन रणक्षेत्र से भागकर तड़ाग में छिपा हुआ था श्रीर भीम के कटु वचनों को स्रसह्य जान बाहर निकला उस समय उसने कृष्ण से कहा कि—

"पुद्धत पे में कृष्णिहि छाज्, धर्म तुम्हार कहाँ यदुराज् । केहि रण नीति नियम श्रनुसारा, सव मिलि एकहि चहत संहारा॥"

कृष्ण का उत्तर कितना न्यायसगत है, देखिये-

"जदि भवन, रग्रभूमिहु माहीं ,पालेहु कवहुँ धर्म तुम नाहीं। चमी तथापि धर्म नरनाथा, तजत न धर्म ग्रधिमहु साथा। करिहें ग्रायोंचित श्राचारा, नृप संग नृपति योग्य व्यवहारा।" श्रीकृष्ण तो आसुरी प्रवृत्तियों के कुचलने में आसुरी उपायों का आलम्बन अनुचित नहीं मानते । एक स्थल पर अक्र ने कहा है कि—

"छ्लिन संग जे छल नहिं करहीं ,दिलित परास्त मूढ ते मरहीं।"

वे तो "शठे शाठ्यं समाचरेत" के मानने वाले हैं। उनका विचार था कि आर्य धर्म आयों के आपस के व्यवहार के लिए है, अनायों और आततायियों के लिए नहीं।

श्रीकृष्ण धीर, वीर ग्रीर गम्भीर थे। साथ ही रण-विद्या-विशारद एवं रथ-चालन-प्रक्रिया में निपुण थे। वे समय की गतिविधि के जाता थे। वे रण में युद्ध करना जानते थे ग्रीर ग्रवसर पड़ने पर पलायन करना भी जानते थे। क्योंकि वे जानते थे कि—

"उचित न तद्रिष सदा संग्रामा , युद्ध निरर्थक गहित कामा । केवल वल श्वापद व्यवहारा , बुद्धि युक्त मानव श्राचारा । वरनी मुनिन चतुर्विधि नीती , उचित न एक द्रुख में प्रीती ।

सोह नृपति जो तेज युत देत तद्पि नहिं ताप । लरत जे भूपति नित्य उठि ते वसुधा अभिशाप ॥''

कृष्ण की यही नीति रही। उन्होने मगधपित को रणक्षेत्र में हराया किन्तु जब देखा कि शत्रु प्रवल है तो मथुरा का त्याग कर दिया ग्रीर द्वारिका-पुरी में शक्तिसचय कर ग्रवसर पाकर उसका विनाश किया।

कृष्ण समदर्शी थे। उनका व्यवहार समान था। अर्जुन और दुर्योधन दोनों सम्बन्धी थे। दोनों ने महाभारत में कृष्ण की सहायता चाही। कृष्ण ने दोनों को सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि एक और अर्केला में रहूँगा और दूसरी मोर मेरी समस्त सेना। जो जिसे क्वे वह उसे मंगीकार कर छे। पार्य ने कृष्ण को और दुर्योधन ने सेना को स्वीकार किया। कृष्ण को म्रापन ध्येय की पूर्ति में मान-अपमान की चिन्ता नहीं थी।

जव दुर्योधन रए।क्षेत्र मे म्राहृत हो गया तो उसने म्रनेक म्रप्शन्दों से कृष्ण को म्रपमानित करने की चेष्टा की किन्तु धन्य कृष्ण जिन्होंने संयम से काम लिया। कृष्ण का उत्तर ध्यान देने एव मनन करने योग्य है—

'विजय पराजय वाद न ग्राज्, व्यर्थीहें लहत व्यथा कुरु राज्। थित तुम यहि च्या मृत्यु दुश्चारे, उधिर रहे परलोक किवारे। श्चार्य हृदय ग्रस होत न मोहा, यह दानव मद तुमिंह न सोहा। सके न जिन पे रया जय पायी, सकत नेह ते श्रबहुँ हरायी। श्चमृत प्रेम ह्रेप विष जानी, नय पथ पथिक होहु नव प्राणी॥ धर्मनीति से विश्व का कल्याण हो सकता है ? इसी का परिगाम कुस्केष

कुछ पात्र यासुरी प्रवृत्ति के हैं। वे हठी, दम्भी ग्रीर ग्रधर्मी हैं। उन्हें धर्माधर्म से कोई प्रयोजन नहीं, वे तो अपने स्वार्थ तक ही सोचते है, उसके ग्रागे न तो सोच सकते है ग्रीर न समक सकते हैं। उनके सम्पर्क में ग्राने वाले ब्रह्मचारी भीष्मिपतामह ग्रीर ब्राचार्य द्रोगा जैसे गुरुजन भी उनका साथ देने में संकोच नहीं करते। यह समय का प्रवाह कहा जाय श्रथवा श्रघोगित। समाज ग्रयः पतन के गर्त में पहुँच चुका था। स्त्रियों के मान की रक्षा क प्रश्न विकट था। वे भरो सभा में नग्न की जा सकती थीं। कोई विरोध करने वाल। नही या । वड़े वड़े वर्माचार्य इस कुकृत्य को देखकर भी चुपचाप रह जाते थे। एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था। पाण्डवों में बहुतों के एक से ग्राधिक पत्नियाँ यीं। वालिववाह होते थे। स्त्रियों का ग्रप-हररा एक सावाररा वात थी। समाज की यह दशा थी किन्तु जहाँ तक स्त्रियों का सम्बन्ध था वे मानिनी, उच्च विचार वाली, दृढसंकल्प एवं उदार-हृदया थीं। कोई भी स्त्री अपने घर्म से विचलित नहीं दिखाई देती। नया गान्धारी, नया द्रोपदी सभी ग्रावेशपूर्ण एवं पतिपरायणा है। उन्हें यदि चिन्ता है तो अपने मान की । द्रोपदी ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर ही केश-वन्यन किया किन्तु यह सब होते हुए भी वह उदारहृदया थी। उसने अपने कुलनाजक, पुत्र संहारक द्रोरापुत्र को भी जीवनदान देकर वन्धनमुक्त कराया था। यह थी नारीजगत की शालीनता एवं उच्चाशयता।

प्रकृति-चित्रण् — कृष्णायन का कवि प्रकृति में अधिक रम नहीं पाया है किन्तु जहाँ कहीं उसे अवसर प्राप्त हुआ है उसने उसका लाभ उठाया है और प्रकृति का सजीव चित्रण् किया है। आलम्बन स्वरूप प्रकृति का एक चित्रण् देखिये जिसमें हेमन्त ऋतु का वातावरण् सम्मुख उपस्थित हो जाता है।

#### श्रालम्बन स्वरूप--

"ऋतु हेमन्त नील श्राकाशा, उज्ज्वल दिवस शीत वाताशा। ऋतु सुख, शक्ति, धान्य, धन देनी,पुलकित महि खग मृग, तरु श्रेणी। शांकि विषाक पाण्डु कटु धरणी, कहुँ कपास श्रादित सित वरनी। कहुँ गोध्म-इरित श्रमिरामा। हिन्दल शस्य धृत कहुँ कहुँ श्यामा॥

> कहुं सन सुमनन पीत महि, वहु वर्ण रमणीय। मन्हुं मेदिनी-तल उदित, सुरपति-धनु कमनीय।।::

प्रकृति का उद्दीपन स्वरूप—प्रकृति सौन्दर्य से युक्त होने के कारण मानव को सहचरी के समान ग्रानन्द प्राप्ति में सहायक होती है। मानव ग्रानन्द ही चाहता है। प्रकृति मानव के हृदयगत भावों की प्रतिरूप है। इसीलिए किव प्रकृति का वर्णन भी इस प्रकार करता है कि वह उसके कियाकलाप में सहायक हो सके। प्रकृति का उद्दीपन स्वरूप देखिये—कृष्ण ग्रीर रुक्मिणी वन के मध्य से ग्रा रहे है। दोनों के हृदय में नवोल्लास है, नई कामनाएँ है। उनको प्रकृति किस रूप में दिखलाई पड़ती है—

"पूजित क्रीडित मंजरिन कोिकल श्रिलकुल संग , वादत जनु जय दुन्दुभी विजयी भुवन श्रनंग । लिह परिमल दिन्स श्रनिल शीतल मलयज मन्द , विहरि भुवन कर्ण-कर्ण भरत नयस्फूर्ति सानन्द । कुसुमित मधुनिधि माधवी, कुसुमाकर श्रंगार , पुलिकत लिह श्रंग श्रंग श्रनिल, श्रिल चुम्बन गुँजार ।"

श्रालंकारिक रूप—इसमें वर्णनसादृश्य को अधिक लिया जाता है जिससे प्रस्तुत विषय ग्रांखों के सम्मुख चित्रवत खिंच जाये। यथा—

"कुमुद देह, पूर्येन्दु मुख, कर पद उपा विलास , वेिष श्रे णि श्रति, मधु श्रथर, शरद चन्द्रिका हास ।"

उपदेशक अथवा टिष्टान्तनिरूपण के लिए—प्रकृति ग्रीर मानव में ग्रधिक सामंजस्य होने के कारण प्रकृति के विभिन्न ग्रंगों को लेकर वृष्टान्त उपस्थित किए हैं ग्रथवा उपदेश।

''घृत जनु परेड कृपानु ज्वलंता , धृत श्रायुध कर उठे श्रनंता । धाये श्रन्धाधुन्ध जन कैसे ,धावत चक्रवात मरु जैसे ॥'' प्रकृति मानवीय व्यापारों की पृष्ठाधार—जव कृष्ण मधुपुरी को जा रहे ये तो उनके स्वागत के लिए जनसमुदाय उमड़ रहा था । उस श्रवसर पर प्रकृति कैसे पीछे रह जाती । यहाँ पर प्रकृति का झनुकूल स्वरूप देखिये—

"भरे विकच श्रम्बुज-श्रामोदा , वहत श्रमिल सरि-सिक्त समोदा । प्रण्मत श्रवनत मस्तक तरुगण, करत सुमन फल-श्रव्यं समर्पण ॥ मंगल कलश ताल-फल राजत , मार्ग विटप प्रतिहार विराजत । श्रेणी-बद्ध व्योम बक छाये , स्वागत बन्दनचार सजाये ॥ पथ पांवड़े सस्य मिस पारति , हास कांस मिस घरणी धारति । स्वरित वेणु-चन पवन तरंगा , बन्दी वरनत चरित प्रसंगा ॥ नर्तृत मोर, विहंग मधु गावत , श्राल कुल मंगल-वाद्य बजावत ॥" प्रकृति के इन चित्रों के साथ वर्षा ऋतु की रात्रि का एक चित्र देखिये। वह कितनी भयावनी है। कहीं पर नाग फुफकार रहा है श्रीर कहीं पर सिंह दहाड़ रहा है—

> "सघन तिमिर निरखत किटनाईं, दमकित दामिनि देति दिखाईं। चारिद विखुत मिह मिलि गरजत, होत रोर रहि रिह हिय लरजत॥ दायें कबहुँ नाग फुफकारत, वायें सहसा सिंह दहारत। सम्मुख हहरति जमुन तरंगा। विकट प्रवाह धीर मन भंगा॥"

प्रकृतिवर्णन में पशु-पक्षियों का वर्णन भी एक ग्रावश्यक ग्रंग है, प्रकृति उनके बिना ग्रपूर्ण है। जब वे त्रस्त होते हे तो उनकी दशा किस प्रकार हो जाती है। इस वर्णन में मिश्र जी के सूक्ष्म निरीक्षण का पता चलता है। प्रा—

"सिहरे त्रस्त सकल वन-प्राणी, चपल मृगाविल विकल परानी। विह्वल शम्यरि मुख-तृण त्यागी, सवत फैन शावक ले भागी॥ भयेउ पलावित न्यंकु - संवाता, खरभर शीर्ण शुक्क वन पाता। भागे करि-निकरहु चिग्वारी, मेघाकार स्रवत मद-वारी॥ भागत भीत श्र्याल हुत्राने, घुवुरात वाराह पराने। कीन्ह तरच तीचण चीत्कारा, ध्वनित विपिन प्रतिध्वनित पहारा। ध्याकुल विटप विहंग समुदायी, श्रसमय केका ध्वनि वन छायी। टिटिमहु तजि निज नीइ उदाना, प्रतिफल सिंह नाद नियराना।

थ्रकस्मात् तुरगहु थ्रदे, खुरत खूंदि फुफुवात। देखेहु वनचर राम कोड, थ्रावत हुरत सधात॥"

शरद् पूर्णिमा का नारी स्वरूप का एक चित्र देखिये—

"शरदागम शोभित मधु यामिनि, मिह श्रवनिति मनहुँ सुर कामिनि। विलस्त ब्योम विमल विधु श्रानन, कुंचित श्रलक श्याम शश लांछन। पुलकित कौमुदि कमल दुकूला, तारक श्रविल विभूषण फूला। वन्धुक - श्रवण श्रधर श्रिभरामा, कलिका कुन्द दशन द्युतिधामा। कैरव कुण्डल श्रवणन धारे, नवल मिल्लका चिक्रर संवारे। हंस मुखर नृपुर स्वर गावित, श्रित ध्विन किंकिणि वाद्य बजावित। हिर दिंग शरद शर्वरी श्रायी, चित-रंजिनी वृत्ति हुलसायी॥" प्रकृति का कठोर रूप—

''लय गति वही वायु विकराला, गरजी श्रंतराल घन माला। विद्युत बेलि फैलि नम स्थापा, तड्क कड्क भूमगडल कॉपा। उपल-वृन्द मिंह विपुलाकारा, वरसे शिलासार हुर्वारा ॥ दारुण वृष्टि, सृष्टि एकार्णव, निष्फल नयन श्रवण रव भैरव । विगत दिवस, घनघोर त्रियामा, भटके तिन पथ स्थाम सुदामा ॥" प्रकृति का सम्वेदनात्मक स्वरूप—कृष्ण जब मथुरा को चले जाते हैं उनके वियोग में मानवसमुदाय हो नहीं, विल्क प्रकृति भी मिलन एवं कान्ति-विहीन हो जाती है । यथा—

"निर्जन चुन्दायन चुनि हीना, सूखे तृगा तरु जीव मलीना। धनल-पुञ्ज इव कुञ्ज लखाहीं, खग मृग भीत समीप न जाहीं। देखि न परत चरत कहुँ धेनू, कतहुँ न वाल बजायत वेगा। विरह विकल यमुना धनि कारी, हहरति वहति विरह-ज्वर-जारी। म्लान तमाल न शिखि शिर धारत, श्रव नहिं कुहण्डूप श्रनुहारत। विकसत कमल न सिर सर माहीं, परित सुनाय मधुप-ध्विन नाहीं। मौन पपीहा, नहिं खग कुजन, मंकृत कानन मींगुर-भन कन।"

रस श्रीर भाव-कृष्णायन वीर-रस-प्रधान महाकाव्य है। प्रारम्भ में ही किन

"जन्मेउ वन्दी धाम जो जननी मुक्ति हित, वन्दहुँ सोइ घनश्याम मैं वन्दी वन्दिनि तनय।"

बन्दीगृह में उत्पन्न होने वाले ऐसे युगपुरुष के लिए वीर रस के म्रतिरिक्त कौन रस उपयुक्त होता जिससे उसके चरित्र का चित्रण किया जाता। कृष्ण युगप्रणोता हैं, गीतगोविन्द के कृष्ण नहीं।

वीर रस - वीर रस का स्थायीमाव उत्साह होता है। यह केवल युद्ध में ही नहीं वरन् दान, दया, क्षमा आदि में भी होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करना ग्रालम्बन, चेष्टाएँ, ग्रस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन ग्रादि उद्दीपन, घृति, मिन, तर्क ग्रादि संचारीभाव होते हैं। इस काव्य में वीर रस की उद्भावना प्रारम्भ में होती है ग्रीर कमशः वृद्धि को प्राप्त करती हुई जय काएड में पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। यथा—

"नाथे श्रिहि, माथे धरे कोटि कमल श्रभिराम , नर्तंत मुद्दित फर्यान्द्र फर्या प्रकटे नटवर श्याम ॥"

इस ग्रवतरण में फर्णीन्द्र पर विजय प्राप्त कर उसे नाथकर लाना वीरता का द्योतक है।

दूसरा वीरता के अन्तर्गत ही क्षमा का स्वरूप देखिये-

रुविमणी ने कृष्ण को कटु वचन कहे और प्रखर शर चलाये। कृष्ण उसका वध करना चाहते है किन्तु दया करके क्षमा कर दिया।

"द्रवित द्यानिधि, वध-विरत, वांधेहु रथ श्रासित । कादे कुवचन खल तबहुँ कहि कहि गोपि कुजाति । जानत मोहिं भल तुव भगिनि, भाषेहु विहंसत स्याम ,

पूछ्न तेहि नहि मूद कस वंश नाम मम धाम।

सरस कृष्ण परिहास मौन मूढ़ रुविमहु सुनत , भलकेड ईयत हास, सजल रुविमणी-टगन।"

वीरता के ग्रन्तर्गत दयात्रीर का स्वरूप देखिए-

द्रौगों को जीवित पकड़कर लाना ग्रौर भीम ने तीक्ष्ण कृपासा द्वारा उसका वध करना चाहा किन्तु धन्य है द्रोपदी को जिसके रात्रि में सोते हुए पृत्रों को इसने वय किया है। उसके वचन सुनिये—

"छमहु नाथ! यह दासि श्रभागी, याचित प्राखदान द्विज लागी। विष पादपहु रोपि निज श्रांगन, करत न कोड स्वकर उत्पाटन। ये तो गुरु सुत पावन नाता, पूज्य गुरुहि सम गुरु श्रंगजाता। कीन्हें गुरु जे श्रस्त्र प्रदाना, रच्छे तिन तुम्हार रख प्राखा। तिनहिं सहाय शत्रु संहारी, श्राजु राज्य जय तुम श्रिधकारी। लहें हु यहिंह गुरु प्रत्युपकारा, रख नित सहे तुम्हार प्रहारा। वितु वध क्रोधित विस्मृत-नाता, धृष्टद्युम्न गुरु स्वकर निपाता। करि इन रात्रि तासु प्रतिकारा, निखल पितृकल मम संहारा।"

유 용 용 용

"बधेहु इनिहं निज सुत पितु भाई , सकति न नाथ ! बहुरि में पायी । गुरु निपाति, ग्रब सुत निहित, करहु न निखिल कुलान्त । धरि नृपोचित उर चमा करहु नाथ ! चैरान्त ॥"

"जो दानव खल-दल-दलिन चर्रडी मूर्त्ति रणिदि , दया मूर्त्ति श्रव श्रम्विका, सोइ शत्रु श्रवसादि । हरि-नियोग-श्रभ्यस्त, तजी भीम श्रसि रोप-सह , श्रचल चित्र जनु ज्यस्त, चिकत, दौर्णी परित्राख लहि ।"

र्श्यार रस—वीर रस के पश्चात् इस काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन हुम्रा है। इसका वर्णन वीर भावनाम्रों की ही छत्रछाया में हुम्रा है। हम देखते हैं कि कोई भी प्रराय—चाहें रुक्मिरगी का हो ग्रथवा कालिन्दी का, सुभद्रा का हो ग्रथवा सत्यभामा का, द्रोपदी का हो ग्रथवा जाम्बवती का—विना विवाद ग्रथवा विग्रह के नहीं सम्पन्न हुग्रा।

शृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्ष रहते है किन्तु इस काव्य में संयोग पक्ष का ही प्राधान्य है। कृष्ण राधा को देखकर प्रेमविभीर हो जाते है। देखिये दोनों का संयोग —

> "राधा माधव संग सोहाये, नवल चन्द्र पै नव धन श्राये। बरसत नवरस मेघ नव भीजे तन मन प्राया। मिले कामना काम दोउ, मिले भक्ति भगवान॥"

इन दोनों मे इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वे अपना कार्य करना भी भूल जाते हैं। कृष्ण गाय दुहते समय राघा को देखकर प्रेम में इतने विभोर हो जाते हैं कि दूध की घार विखर जाती है—

"इत चितवहिं उत धार चलावहिं, लिख लिख स्यामा मुख सुख पावहिं, हाथ धेनु-थन नैन प्रिया तन, चूिक धार विखरी चन्द्रानन । दुन्ध-धिन्दु राधा मन मोहत, धोय कलंक इन्दु जनु सोहत।" अन्त में इन दोनों के प्रेम में इतनी तन्मयता हो जाती है कि — "नील पीत पट, लट मुकुट, कुणडल श्रुति ताटंक। श्रुरुमत एकहिं एक मिलि, राधा माधव श्रंक॥" में दिखलाई पड़ते हैं। यही प्रेम भिनत में परिगात हो जाता है। ग्रौर फिर राधा कुरुग में कोई ग्रन्तर नहीं रह जाता ग्रौर—

"राधा माधव मिलन अन्पा, हिर राधा, राधा हिर रूपा ।" इस प्रकार शरीर श्रीर माया का भान नष्ट हो जाता है श्रीर उनकी भेंट मुक्त जीव की तरह हो जाती है।

ग्रव वियोग पक्ष के स्वरूप को देखिये जो कृष्ण के मथुरा जाने पर उत्पन्न हुआ। अभी तक समस्त वज कृष्ण के सम्पर्क से ग्रानन्दित एवं उल्लिस्त था किन्तु ग्रकूर के मुख से वृत्त सुनकर ग्रीर कृष्ण के मधुपुरगमन के निश्वय की जानकर नव उमंगों पर तुपारपात हुगा। नन्द के गृह में तो हाहाकार ही मच गया। जब वियोगी देखता है कि उसके प्रिय जन पर ग्रापित ग्राने वालो है तो उसके निराकरण के लिए नाना प्रकार की वाते कहता है ग्रीर अन्त में सव कुछ त्यागने पर उद्यत हो जाता है—यही दशा ग्राज यशोदा की है—

'ये बालक गो-चारत वन वन, यज्ञ सभा इन सुनी न श्रवणन। रुरु द्विज कबहुँ न ग्राम जोहारा, जानहिं काह राज व्यवहारा॥

쯦

वर नृप लेहि धाम धन गाई, मन-वांखित 'कर' लेहिं चुकाई।
सर्वस लेय देय इक श्यामू, जननी जीवन वज-सुख धाम् ॥"
'सर्वस लेय देय इक श्यामू' में कितनी वेदना है—शोना ही इसका श्रंतिम
श्रस्त्र है।

'विलपित मातु, न लिख परत, व्यथा-वारिनिधि-कृल । दरिक कपोलन श्रश्रु जल, भिजवत देह दुकृल ॥'' उस रात्रि को कोई नहीं सोया । ऐसा प्रतीत होता या कि मानों करुणा ने साकार रूप धारण कर लिया है। उस दिन की दशा देखिये—

"जात भवन निशि श्रति भय पावहिं,प्रविशिहं द्वार लौटि पुनि श्रावहिं। जनु प्रति भवन भयेउ भय देरा, उदत विहंग निहं लेत वसेरा। धेनु रंभाहिं, वच्छ श्रकुलाहीं, राम! स्याम! कहि जनु विलखाहीं। शुक - सारिकहु जरह विरहागी, फरफरात हरि हर रट लागी॥"

करुण रस—वियोग और करुण रस में केवल यही अन्तर रहता है कि वियोग में मिलन की आशा रहती है किन्तु करुण में सदा के लिए वियोग होता है। जब अभिमन्यु का वध हो गया, उस समय शिविर की दशा की देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों करुण ने स्वरूप धारण कर लिया हो। यथा—

"शान्त महानक तूर्य श्रस्तमित, एकहु शिविर न जय स्वर मुखरित । जुरत सूत बंदी जहुँ नाना, मूक शाजु सब मनहुँ मसाना । हग जल श्राद्ग माद्रि सुत विह्वल, पतित पंक जनु रत्न समुज्ज्वल । बाचा विरल तप्त श्रभ्यंतर, श्वसत भीम जनु भुजंग भयंकर । मूर्ति विपाद विहत - धित-मित-गित, लिखित महीजन धर्म महीपित । ग्लानि वदन उर दाह श्रपारा, हा ! सुत ! श्रधर, दगन जल धारा ।

> श्रन्तःपुर हू ते उठत, रहि रहि हाहाकार । हा ! बिधु-श्रानन ! प्राण-धन ! हा श्रभिमन्युकुमार || सके न शोक संभारि, गिरे धरणि श्ररजुन विकल । बाहु सवेग पसार धरेउ सहद हरि धति श्रवधि ॥"

समस्त परिवार दारुए दुःख में निमन्न है किन्तु सुभद्रा के नेत्रों से जल नहीं प्रवाहित हुमा। जैसे ही उसने कृष्ण को देखा तो वह ज्वालामुखी पहाड़ के सदृश भभक उठी। उसके शोकोद्गार देखिये—

"प्रस्त वृष्ण पति चक्र सदर्शन, श्रचत पार्थ गायडीव शरासन।

श्रचत वृकोदर कर गदा श्रारे विदारिणि घोर, श्रव्हत सिंह त्रय केहि इतहु रण हरिणेश किशोर ?" कितनी ग्रन्तवेंदना इन शब्दों से प्रकट होती है।

रोद्र रस—स्थायीभाव कोव है। मुख लाल होना, भौहो का तिरछा होना, नेत्रों का विस्फारित होना अनुभाव है। आलम्बन शत्रु होता है। कृष्ण ने कुवलया गज को मार्ग रोके हुए देखा। उस समय उनके स्वरूप को सप्रसंगा-नुपात भाषा मे व्यक्त किया है। यथा—

"सहज सौम्य मुख भयेउ कठोरा, जागेड शौद्र तेज तमु घोरा। दमके पुरुदरीक दग डोरे,.....।

पट कटियन्द्व संयमित पेशा, प्रकटेउ नरसिंह वेप व्रजेशा । ललकारेउ गजपाल सरोपा, धरेउ सुवन नीरद निर्घोषा॥"

वीभरस रस—स्यायोभाव घृगा है। आँतो का हार पहिनना रुधिर पीना आलम्बन है। भीम का वीभरस रूप देखिये —

"किर सिर द्वित्र कृपाण-प्रहारा, तीच्ण नखन ग्रार-वच्न-विदारा। गरिक हृष्ट शाद् ल समाना, पियेड उप्ण शोणित प्रण्वाना। श्रद्दहास उठि कीन्ह भयंकर, रस्त सिस्त वीभन्स बुकोदर॥"

हास्य रस—इसके प्रवतरण इस काव्य मे विखरे पडे हैं। कुछ उदाहरण देखिये—जब यशोदा कृष्ण से कहती है कि विना जल के ग्रीन की ज्वाला शान्त हो गई। ग्रांख खोलो। इसको सुनकर एक गोप कहता है कि कृष्ण बड़े गुणी है जिन्होंने हमारी सदैव सहायता की है। यह जन्म से ही टोना जानते है। एक प्रजवाला कृष्ण से मन्त्र सिखाने के लिये निवेदन करती है। कृष्ण का उत्तर सुनिये—

"वोले कान्द्द मन्त्र तेहि श्राघे, चोरी किर जो माखन खावे।
उरहन जासु गेह नित श्रावे, जननी सुनि सुनि जासु रिसावे।
उरखल ते जो देह बंधावे, होत मोर दस सोंटी खावे॥"
श्रद्भुत रस—इसके दर्शन कई स्थलो पर होते हैं। यथा—
"मिद्दि ते गिहि गिरि वाम कर लीन्ह समूल उखारि,
कनिष्ठिका करजाय हिर सहजहि लीन्हेउ ढारि॥"
वज में मूसलाधार वर्षा हुई किन्तु "गिरत वारि वज जानि सुखाई।"

#### भयानक रस-

"हिर सतर्क कीन्हेड संकेत्, कृदे सखा वाम हत चेत्। व्याप्त भीति गोपनि हृदय डोलत तनिक न गात। चित्र लिखी ठाड़ीं सकल निकसत मुख निहें वात॥"

ग्रनिष्ट की भावना स्थायीभाव है। भ्रम होना, मुख से बात न निकलना ग्रनुभाव है।

कहने का तात्पर्य यह है कि इस महाकाव्य में समस्त रसों का समावश हुआ है। कोई भी रस छूटने नहीं पाया है। वीर रस की तो प्रधानता ही है। वीर रस से युक्त काव्य शहुत ही कम देखने को प्राप्त होते हैं। इसमें सुन्दर भावों का समावेश है। किव ने स्वीकार किया है कि उसने मधुप वृत्ति को प्रपनाया है। सूर, तुलसी के भाव और संस्कृत किवयों में कालिदास, माध और भारिव के भाव नव रूप में मिलते हैं। गीता का अनुवाद भी किया गया है।

मापा त्रोर शैली — कृष्णायन की भाषा अवधी है जो कि संस्कृतगर्भा है। इसमे तुलसीदास की भाषा अपनायी गई है। यद्यपि तुलसीदास की भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों का ही प्रयोग हुआ है किन्तु इस काव्य की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का ही बाहुल्य है। फिर भी स्वाभाविक प्रवाह में कमी नही आने पाई है। भाषा सरल और गतिपूर्ण है। देखिये—

"जब लिंग श्याम चराई गाई। परे न भाई बन्ध लखाई॥ जब अक्रूर कृर बज आवा। कहेउ कंस नंद सुवन बुलावा। गयेउ साथ लें मधुपुर माहीं, राखेउ हरिहिंगेह कोउ नाहीं॥" "तहवर तरे कीन्ह हिर वासा, आयेउ यादव एक न पासा। भोर भये गज मल्ल हॅकारी, चाहेउ कंस वधन वनवारी। भयेउ न सुफलक सुवन सहायी, उद्धव गुनिहु न परे लखाई॥"

पर सर्वत्र यह वात नहीं है। प्रसंग के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। कठोर भावों को प्रदिशत करने के लिए परुष शब्दों का प्रयोग किया गया है। यथा—

> "सरवर अश्वावार-शिर गिरे छिन्न चहुं श्रीर, पक्व खाल फल जनु मरत मंमानिल मकमीर॥"

> > 용 등 중

"हनेउ सुतीचाण विशिख वचस्थल, गिरेउ सुद्विण विद्ध धरणितल । भ्रष्ट किरीट, नष्ट तनु त्राखा, कीर्ण त्रामरण भट निष्प्राणा ॥" भाषा यतं कारपूर्णं है। इसमें यनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा विरोधा-भास यादि श्रेष्ठ यनंकार स्थान स्थान पर मिलते है। कहीं कहीं पर सुन्दर रूपचित्र भी प्राप्त होते है। यथा—

"सुनत सखा-भुज निज भुज दीन्हा, पंकज पाणि वेश प्रभु लीन्हा। परसत ग्रवर सुरलि मधु वाजी, लटकेड मुक्ट भोंह छिव छाजी॥ लोचन चपल लोल द्युति क्र्यडल, भलकत युग कपोल मुख-मंडल। पीत वसन फहरत तनु कैसे? लहरति उद्धि उपा-द्युति जैसे॥ चिते चिते प्रभु सैन चलावत। श्रंग श्रंग पुलक भँवर उपजावत॥' मुहावरों का प्रयोग सफनतपूर्वक किया गया है। यया—

- (क) सोये सोंप जगाये शायी।
- ( ख ) ग्रागि लगाय युक्तावन धावहिं।
- (ग) लागी रोम रोम रिस यागी। बादि।

शैली—प्राचीन दोहा, सोरठा, चौवाई की परम्परा को स्वीकार करके यह महाकाव्य लिखा गया है। इस शैली को जायसी ने अगीकार किया था श्रीर मानस में भी इसका अनुमरण किया गया किन्तु उसमें अन्य छन्दों का भी प्रसंगानुकुल ग्राथ्य लिया गया है।

दोप-इस काव्य में कई स्थलों पर उल्टे समास लिखे है, यथा-दिनप्रति, मिखिइन्द्र, जायाबीर ग्रादि, जो उचित नहीं कहे जा सकते।

कई स्थलों पर लिंगदोर्प, यितदोष, छन्दोभंग ग्रीर कई शब्दों के अनुचित प्रयोग भी मिलते है—

"धाये सखा रंभाय रंभायी।" पशु रंभाते हैं, वालक नहीं रंभाते।

(१) लिंगदोप--"नगर बारगावत जब म्रायी।"

नगर के साथ ग्राया प्रयोग होना चाहिये।

(२) छंदीभंग — (ग्र) "रुचत न तेहि यदु विवाहू।" दो मात्रायें कम।

- (व) "हते मगद्य-महीपति तिन माहीं।" दो मात्रायें ग्रधिक।
- (३) कल्यासी शब्द का अनुचित प्रयोग— "ब्याहन चहतुं भगिनि कल्यासी।"
- (४) निमत । नत होना चाहिये। एकत्रित । एकत्र होना चाहिये। ग्रनेकन । ग्रनेक होना चाहिये।

श्राधुनिकता एवं विचारधारा—

(१) "पै जाने विनु तनया भावा । उचित न करव हरिहि प्रस्तावा ॥"
ग्रवन्तिनरेश कृष्ण ग्रीर मित्रविन्दा सम्बन्ध स्थापन करने के पूर्व ग्रपनी
पुत्री के भाव को जानना चाहते हैं—यह ग्रायुनिक समाज-भाव है ।

## (२) राप्ट्रवादिता--

"प्रिय स्वतन्त्रता क्लेश जेहि तेहि पे वारहुँ प्रास्, प्रिय दासत्व विभूति जेहि, सुतहू सो गरल समान ॥ दिव्य शौर्य, धित नीति युत तुमहिं भरत महि श्रारा। श्रार्य राज्य थापहु बहुरि करि नृशंस श्ररि नाश॥"

(३) गान्धीवाद--

".....युद्ध निरर्थंक गहित कामा।" "केवल वल स्वापद व्यवहारा बुद्धि युक्ति मानव ग्राचारा। बुद्धि साध्य जब लगि नृप कर्मा गहन युद्ध पथ घोर ग्रधर्मा॥"

(४) समाजवाद का भारतीय दुष्टिकोगा-

"एकहि नीति तत्व मैं जाना, हेतु समध्य व्यक्ति बलिदाना। स्वजनहिं वसत जासु मन माहीं, सधत धर्म हित तेहि ते नाहीं॥"

इस काव्य पर ग्राघुनिकता का ग्रधिक प्रभाव नही पड़ा क्योंकि तात्कालिक ग्रीर ग्राज के भारत में कोई विशेष ग्रन्तर नहीं 'धा। वह समय भी ग्रासुरी प्रवृत्तियों से ग्राच्छन्न था। ग्राज भी वही प्रवृत्तियों कार्य कर रही है।

- (५) धर्मयुद्ध की सुन्दर कल्पना है। युद्ध होता है किन्तु रात्रि में दोनों दलों के लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। इस युद्ध में इस बात का भी ध्यान रक्खा जाता है कि निरीह मानवता का संहार न हो। योद्धा युद्ध में रत रहते है श्रीर समीप के ग्रामवासी अपने दैनिक कार्य में संलग्न रहते है। आज की तरह उन्हें भय नहीं था कि वे क्षणभर में नष्ट कर दिये जावेगे।
- (६) कृष्णायनकार ने सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए आयं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है और राजनीतिक एकता को श्रुखला-बद्ध करने का आयोजन किया है। इस कार्य में वह सफल भी हुआ है।

### साकेत-संत

काव्य-सम्पत्ति—साकेत-संत खड़ीवोली का काव्य है। महाकाव्य के अनुसार यह चौदह सर्गों में विभाजित है। इसमें भरत जी नायक है जो घोरोदात्त गुर्गों से सम्पन्न है। साहित्यिक नाम, गुर्गाः

तुक्ल एवम् प्रमुप्रासपूर्णं होने के कारण मिश्र जी की सुक्षि एवं कलात्मकता का परिचय मिलता है। प्रकृति का वर्णन यथावसर हुआ है। यह भिन्त-रस-प्रधान काव्य है जैसा कि इसके नाम से ही विदित होना है। साथ ही प्रृंगार, करुण एवं वीर रस के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। नाट्य सन्वियों का अभाव अवस्य सदकता है किन्तु काव्य में प्रसाद गुएग मिलता है। किर भी जिस प्रकार को काव्य की ग्राशा की जाती है उसकी कमी अवस्य है। इसका कारण प्रन्य का विचारप्रधान होना है। कही कही पर कवित्व के सुन्दर दर्शन होते हैं।

कथानक—इस काव्य की कया का आधार रामायए है जैसा कि पहिले कहा जा चुका है। इसमें मिथ जी ने दो-एक स्थलो पर परिवर्तन कर दिया है। यथा—

- ( ? ) कैंकेयी के वरदानों को उसके विवाह की एक शर्त माना है।
- (२) भरत का केकय जाना उनके मामा के ग्राग्रह पर हुया था, ग्रतः दशरय का दोपमुक्त होना।
- (३) मन्यरा को वीच में नहीं घसीटा है, केवल भरत को उनके मामा के वार्तालाप से पडयन्त्र का भास हुआ था।
  - (४) कैंकेयी के सती होने की घारणा की उद्भावना।
- (५) भरत के राजसी ठाठ एवं सेना के साथ जाने का कारण भी प्रथम ही व्यक्त कर दिया है।
- (६) भरत के माने की सूचना राम को कोलों द्वारा प्राप्त होने से लक्ष्मण-रोप का कारण ही भिट जाता है।

इस प्रकार कथानक का प्रारम्भ पित-पत्नी के प्रेमालाप से होता है। दोनों हिमालय की छटा एक दूसरे में देखना चाहते थे क्योंकि मामा के आग्रह से केकय देश जाने की अनुमित पिता से मिल चुकी थी। दूसरे दिन दोनों ने केकय की श्रोर प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचने पर मृगया के अवसर पर भरत को पडयन्त्र का कुछ भास हुआ जिसको कि इनका मामा रच रहा था। यह चिन्तित लौटे और साकेत आने की प्रतीक्षा करने लगे।

कालान्तर में वे विशाष्ठ द्वारा वुलाये गये। अयोध्या पहुँचने पर माता के कुकृत्यों से वे अति दुःखित हुए। अव उन्हे अपने कर्त्तव्य का ज्ञान हुआ। मन्त्रि-मएडल कुछ निश्चय न कर सका। कैंकेयी को अपनी भूल का परिचय मिल गया। वह हतप्रभ हो गई और दशरथ के पुनर्जीवन के लिए प्रयत्नशील हुई और अपनी असफलता पर शव के साथ सती होने को उद्यत हो गई किन्तु

भरत ने उसे रोका। दशरथ के शव का दाह हो गया। उसके पश्चात् राम को मनाने एवं उन्हें राजसत्ता सोंपने के लिए सेना के सहित चित्रकूट की स्रोर प्रयाण किया। नाना प्रकार की भ्रान्तियां उत्पन्न हुईं। मार्ग में नाना प्रकार की वाधायें उपस्थित हुईं। वे सब पर सफलता प्राप्त करते हुए अपने ध्येय-विन्दु तक पहुँच गए। कई दिन ब्यतीत हो गये किन्तु स्नेह के कारण मुख्य विषय पर वार्तालाप ही न हुआ। जनक भी सदल वहाँ पहुँचे। वे भी कुछ न बोछे। एक दिन भरत ने राम का हृदय टटोला और मानवजीवन के कर्तव्य एवं प्रेम के संधर्ष की वात पूछी। प्रश्न के उत्तर से भरत की स्राशास्त्रों पर पानी फिर गया। उन्हें राम की मावना व्यक्त हो गई।

गर्मी के दिन तो थे ही। ग्रांची के साथ पानी भी गिरा। ग्रतः निश्चय हुमा कि प्रत्यावर्त्तन का निर्णय शीघ्र किया जाय। सभा एकत्र हुई। जावालि, ग्रित, जनक ने ग्रानन्द, सत् ग्रीर चित् का विवेचन करते हुए ग्रपने तर्क सम्मुख प्रस्तुत किये। राम ने सभाकी वात स्वीकार करने का निश्चय किया। परिषद् के सम्मुख विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। विशिष्ठ ने भरत की माज्ञा सर्वोपरि मान उनकी इच्छा पर दायित्व रक्खा। भरत ने राम की इच्छा के सामने अपने को समर्पण कर दिया और चौदह वर्ष के आधार के लिएं चरए पाटुकाएँ मौगी। राम जीतकर भी हार चुके थे क्योंकि उन्हें स्वीकार करना पड़ा था कि यह राज्यभार उनका है। वासनव्यवस्था की रूपरेखायें निश्चित कर दी गईं। भरत ने लौटकर नन्दग्राम में कुटी बनाकर ग्रामसुधार पर ध्यान दिया। अपनी दिनचर्या को नियमित किया और जब वह रात्रि के तीसरे पहर में विश्राम कर रहे थे कि हनुमान को देखा ग्रीर बागा से गिराकर रामचन्द्र की कथा को सुना । लक्ष्मण को मूछिन जान व्याकुल हुए । योगाभ्यास के कारण सहायतार्थ लंका पहुँचने को उद्यत हुए। उसी समय विशष्ठ ने दिव्य चक्षुओं से समस्त घटना दिखला दी। इस पर भरत ने लिज्जित होकर श्रात्मशुद्धि कर ग्राजीवन सच्चे वृती रहने का वृत ले लिया। चौदह वर्षीपरान्त राम को राज्य सौंप दिया और स्वयं माण्डवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे। जिस प्रेमालाप का प्रारम्भ हुग्रा या ग्राज हिमालय उनके घर पर ही था।

चरित्र-चित्रण—विचारप्रधान होने के कारण इसमें पात्रों की कमी है स्रोर मुख्य पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है। भरत ही इस काव्य के केन्द्र हैं जिनके स्नाकर्षण में सारा वातावरण संचालित होता है किन्तु उनका चरित्र भी एकांगी रहा है।

भरत-सत्य, ग्रहिसा के पुजारी एव सच्चे प्रेमी है। उनके चरित्र का विकास कमिक हुगा है। हम उन्हें सर्वप्रथम प्रेमी के रूप में देखते हैं क्योंकि-

> "नया परिखय था नईं उमंग, माएडवी का था नूतन संग। नित्य नव रंग नित्य नवतान, नित्य उत्सव के नये विधान॥"

स्रागे चलकर इसी युवक को हम राम का प्रेमी पाते है। वह स्रहिंसा का पुजारों है। उसे विषमता प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की कुटिया गिराकर भ्रपना प्रासाद खड़ा करते हैं उन्हें एक दिन गिर ही जाना पड़ता है, क्योंकि—

"जिसने कुचला श्राँरों को उसने ही चक्कर खाया। जो जपर श्राज उठा है वह कल गिर कर पछताया॥" इसीलिए वे मन्यरा का पीटा जाना भी न देल सके।

वे दृढ़नती हैं। अपने उद्देश की पूर्ति में किसी प्रकार की विध्न-वाधाओं के उपस्थित होने पर विचलित नहीं होते हैं। जब वे राम से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो गृह के साथियों ने वास वरसाकर उनके मार्ग को अवस्त्व करना चाहा किन्तु भरत के व्यक्तित्व ने ही उन्हें सेवक बना डाला।

वे माया-मोह के प्रपंच में पड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्हें भरद्वाज के आश्रम की ऋद्वियाँ-सिद्धियाँ न डिगा सकी। उनके ऊपर कठिनाइयों का प्रभाव न पड़ने वाला था। उनकी तपस्या के कारए। जूल भी फूल सिद्ध होते थे।

वे इतने शुद्धहृदय है कि उनके मन में नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगते हैं श्रीर सोचने लगते हैं कि राम-सीता का बन जाना उन्हों के कारण हुआ। श्रत. वे पापी है। इसी आवेश में आकर माता को खरी-खोटी कहने लगते हैं जो किसी प्रकार क्षम्य नहीं कही जा सकतीं। इस बात में चाहे तुलसीदास हों या मैथिलीशरण गुप्त दोनो पिछड़े हैं। दोनों माता को गाली दिलवाते है। इसी किया की पुनरावृत्ति साकेत-सन्त में भी हुई है। नृप-कुल-यश खाने वाली, दानवी, डाकिन आदि से विभूषित किया है।

वे संयमी एवं स्वतः स्वीकृत नियमों के पालन में तल्लीन रहते हैं। उन्हें ग्रपनी विल्कुल चिन्ता नहीं। यदि किसी की चिन्ता है तो वह ग्रपने नियम-पालन करने की धुन। यही कारण था कि वे इन चौदह वर्षों के भीतर ही देश को एक-सूत्र-बद्ध कर सके ग्रीर विषमताग्रीं का निराकरण करा सके। ये त्याग की मूर्ति हैं। जब उन्होंने रामचन्द्र जी से राज्यसत्ता प्रपनाने का प्रश्न पूछा तो उनके उत्तर में वे किक्तंव्यिवमूद हो गये ग्रीर राम की ग्राजा को हो शिरोधार्य करके घर लौट ग्राये।

उनके हृदय में करुणा कूट-कूट कर भरी हुई थी। साथ ही वे प्रपनी साधना में संलग्न थे। उन्हें शक्ति पय-अध्ट नहीं कर सकती थी। यही कारण या कि उन्होंने अपने अन्तिम दिवस साधना एवं कर्त्तं व्यपरायणता में व्यतीत किये। वे सच्चे सन्त थे।

माएडवी—सती-साघवी भारतीय ललना है। वह इस काव्य की नायिका है। वह पल तक जो चंचल बनी थी ग्राज उसे हम माता के रूप में पाते हैं। कितना त्याग, कितनी तपश्चर्या! ऐसा सुन्दर चरित्र कही प्राप्त हो सकता है। ग्राज उसे ग्राहें भरना भी मना है। माण्डवी के समक्ष सब सुख-साघन उपस्थित है, किन्तु उनका उपयोग करना उसे प्राप्त नहीं। उसकी तो यही दशा है कि—

> "विकसी प्रभा प्रभाकर की है, पर न कमितनी मोद मनाये। सम्मुख है राकेश चकोरी पर न उधर निज नयन उठाये॥"

वह पितपरायणा है। उसने प्रपने पित का प्य ही स्वीकार किया। उसमें किसी प्रकार का व्यतिकम्ण नहीं होने दिया। जब उसने भरत को प्रशान्त, व्यय ग्रीर उद्धिग्न देखा तो वह अपने पित से नम्न स्वर में बोली—

"नाथ, वटाऊँ केसे दुःख में हाथ, वता दो यदि हो कहीं उपाय।"
भरत ने कहा—

"उर्मिला होगी निपट श्रधीर, सँभालो उसे न द्वे नाम । सौंपता हूँ तुमको यह काम ॥'

उसने इसे स्वीकार किया और वियोगिनी बनकर ऐसा उज्ज्वल चरित्र सम्मुख रखा कि सारा विश्व उसे देखकर चिकत रह गया। यह उसी का कार्य था जिसके द्वारा भरत को पूर्णता प्राप्त हुई और सन्त कहलाने के अधि-कारी हुए। कवि का कथन—"पित कव यह विकास पा सकता, साथ न देती यदि जाया" उचित ही है। नायिका के अनुरूप इसका चरित्र विकसित नहीं हुग्रा है।

कैंकेयी—सरलहृदया है। उसकी विचारधारा परिपवव नहीं है। वह पुत्रों पर समान प्रेम करती है किन्तु मन्थरा ग्रीर उसके भाई का पड़यनत्र ग्रपना प्रभाव दिखाकर ही रहा जिसके फलस्वरूप राम-वन-गमन एवं दशरथ-मरण हुमा। ग्राज वह पति-विहीना वैधव्यदुःख भोग रही है, किन्तु यदि कोई सहारा है तो केवल पुत्र का ही। भरत के आने पर उसे अनुभव हुआ कि वर मागने में भीषण अपराध हो गया है। आज हम उसे प्रायक्ष्वित्त करते देखते है। वह व्याकुल है। उसका कथन कि—

"भरत यदि राज्य ले, सौ पाप में लूं , भरत राजा वने, श्रभिशाप में लूं। नहीं वह किन्तु निश्चय से टलेगा , टले तो दैव ही चाहे टलेगा ॥''

ग्रतः ग्रपने पाप घोने को, नृप के पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव करती है। प्रधि के वचन उसे सन्तोप न प्रदान कर सके किन्तु उसने इस विषय में जीना उचित न समक्ष पित के साथ सती होने का दृढ संकल्प किया किन्तु भरत के व्यांग्य वचन ने उसे मूर्छित कर दिया और नाना प्रकार के प्रवोधनों के पश्चात् वह ग्रपने संकल्प से विचलित हो सकी।

उसे म्रात्मग्लानि है। उसकी सुद्धि प्रायश्वित्त द्वारा ही हो सकती है। उसने अपना अन्त.करण अवध में सती होने के अवसर पर सुद्ध कर लिया है जिससे भरत और जनसमुदाय उसकी शुद्धता पर चिकत हो जाते हैं किन्तु राम को इसका प्रत्यक्षीकरण कराना है। यतः वह सिसिक्यां लेकर दीन वचनों से वोली—

> ''तुमको वन भेजा श्रहह हुईं में वन्या, तुम गहो भरत का हाथ वनूं में धन्या।'

इन शब्दों मे उसके हृदय के भाव व्यक्त होते है। ग्राज वह कुछ माँगने में हिचकती है और कहती है कि में हतभागिनी अब क्या माँगूँ। इस माँग ने ही मुझे वैधव्य दिया किन्तु विनय यही है कि ग्राप दया कर ग्रवध लीट चर्ले। यदि ग्राप घर न लौटे तो में घरना दूँगी। इन वावयों से उसकी दीनता का ग्राभास मिलता है। ग्रत. कैंकेयी का चरित्र उच्च न होते हुए भी वह मान की ग्रधिकारिएगी है।

प्रकृति-चित्रण — इस काव्य में प्रकृति-चित्रण ग्रालम्बन ग्रीर उद्दीपन दोनों प्रकार से हुम्रा है। उपा का कितना सरन चित्रण हुम्रा है। देखिये—

''जीवन की नृतन रेखा, जाग्रत जग में थाईं, जब जरा उनीदो होकर रजनी ने ली श्रंगड़ाईं। दिवाला के गालों पर लज्जा के भाव निहारे, होकर विभोर मस्ती में मुंद चले गगन दग तारे। संगीत साज खग कुल ने, विरचे डालों डालों पर, नाचने लगीं लतिकार्ये मास्त की लघु तारों पर॥" इस दृश्य को देखकर ऐसा ग्राभास होता है कि सुन्दरी उपा सूर्यदेव की देखकर ऐसी लजा गई कि लज्जा से उसके कपोलों को नज्जा की लालिमा से रंजित हो जाना पडा। मूर्य की इस कला को लख तारों ने अपने दृग बन्द कर लिए और पक्षियों और ततायों ने उस प्रश्य-लीला में सहयोग दिया।

म्रालम्बन द्वारा प्रकृति के मधुर दृश्य का मंकन कितना म्रद्भत है। वसन्त भृहतु है। उस समय वन का सुहावना दृश्य देखिये—

> "लितकार्ये लगतीं मानों किन्निश्यों थिरक रही हों , दुम देख यही दिखना है, नन्दन-दुम यहीं कही है ।"

> > 몫 끊 끊

"भर भर भर भर के स्वर में, भर भर भरती छुवि धारा। जिसका कणकण मोती है जिन पर है हीरक हारा॥"

दृश्य कितना मनोरम है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो सामने भरना प्रवाहित हो रहा है। यही नहीं, प्रकाश और छाया का आलम्बन लेकर राजा और रानी का आंख-मिचीनी का खेल कितना सरस व्यक्त हुआ है। देखिये—

"गिरि पर प्रकाश है राजा गह्नर में स्यामा रानी , दोनों ने श्रॉखिमचौनी कितनी मनमोहक ठानी।"

पूरा विवरण पढ़कर यही भास होने लगता है कि मधुऋतु ने अपना सारा मधु उडेल दिया हो, जिसका साकार रूप सम्मुख थिरकने लगता है।

आलम्बन द्वारा प्रकृति का रौद्र रूप देखिये कि ग्रीष्म ऋतु के भ्रातप के कारण सारा वातावरण रौद्र रूप मे परिवर्तित हो गया—

"तवा-सी तप्त धरती तप रही थी हवा जलजल व्यथा में जल रही थी, लता दुम पुंज फुजसे से खड़े थे, सरीवर तक पिपासाकुल पड़े थे। मजय का दश्य था हर ग्रीर छाया, प्रभंजन का प्रवल था रोर छाया, म फल ही तप्त तरु से टूट पड़ते, विहंग भी हो ग्रवेतन छूट पड़ते॥" इसी प्रकार ग्रांधी का रौद्र स्वरूप देखिये जिसके उग्र रूप ने भय को भी भयभीत वना दिया—

"भय को भी भयभीत बनाने ,
प्रकृति लगी श्राँखें दिखलाने ।
चितिज छोर से बढ़ीं बिजलियाँ ,
चम चम करतीं तेगें ताने ।

तिहत तिमिर के घोर द्वन्द्व में ,
पल पल पर पलटी जयमाला।
जो जीता वह ही भीषण था ,
श्रम्थकार रोया कि उजाला॥?

प्रकृति का उद्देशपन स्वरूप देखिये जिसने मानव-मन की उन्मन बना दिया था। यथा—

> "खिला चन्द्र नभ में मुसकाता, सुधा मधुर वसुधा पर छाता, चमक उठी गंगा की धारा, धवल हुग्रा दिग्मण्डल सारा॥" क्ष

"छाया श्रोर प्रभा भर बाह , लगी दिखाने श्रपनी चाहें। प्रति नरु नल पर छिपा छिपी सी, चल-चित्रों की भांति दिपी सी।।"

꿈 뚫 끊

"शशिकर पाकर स्वयं सिहरती, वही वयार उमंगें भरती। उस उमंग का मीठा स्पन्दन, करता था मानव-मन-उन्मन॥" वर्षा का एक चित्र देखिये—

"श्ररर श्ररर का घोर रोर वह ,

सभी श्रोर था जोर दिखाता।
धड़ धड़ घड़ गिरती धाराश्रों की ,

गति को गति शील बनाता।
कड़क कड़क कर, तड़प तड़प कर ,

तिहना जिसका पीछा करती।
छप छप कर, छिप छिप कर ,

जिसमें चड़ध प्रलय-विप्तव सा भरनी।

**₩** 

쯂

"नीचे पानी ऊपर पानी , सभी श्रोर पानी ही पानी । जिसके विना विकल थे जन सब, पाकर उसे बढी है रानी ॥'

鉛

मिश्र जी ने प्रकृति के सुन्दर चित्र ग्रंकित किये हैं। जो भी चित्र उन्होंने ग्रंपनी तूलिका से चित्रित किये हैं वे उत्तम हैं किन्तु यह कहना ही पड़ता है कि मिश्र जी प्रकृति में रमें नहीं दिखलाई पड़ते। प्रयासपूर्ण ही चित्रांकन किया गया है। हिमालय का दृश्य ग्रंति उत्तम होना चाहिये था जहां पर मिश्र जी एक राजनीति की बात को छेड़कर तर्क-वितर्क में ही उसका उज्ज्वल ग्रंकन न कर सके। यही ग्रवमर भी था। ग्रन्थ ग्रवसर ऐसे नहीं थे जहां पर प्रसन्नवदना प्रकृति चित्रित की जाती। दूसरे, कथा का कथानक भी प्रकृति को चित्रित करने में बाधक हुग्रा है। यद्यपि ग्रापने माएडवी के ग्रवयवों की उपमा जड उपमानो द्वारा व्यक्त करके हिमालय का सुन्दर चित्र प्रदर्शित करने का सफल प्रयान किया है—

'तुम्हारे इस छ्वि पर है मात , हिमालय का महिमामय गात। तुम्हारे चरणों की ले चाल , चलें थ्रव उस पर बाल मराल! तुम्हारे लख ऊरु श्रभिराम , कलम का भूत जायं सब नाम॥''

रस श्रीर भाव — श्रृंगार रस से ही कथा का चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस में संयोग श्रीर वियोग दोनों सिम्मिलित रहते हैं। किन्तु इस काव्य में मंयोग के दर्शन तो होते हैं किन्तु वियोग का ग्रभाव है। यद्यपि संयोग वियोग के ही समान है क्योंकि जब मन की दशा में परिवर्तन हो जाता है, भाव स्वतः परिवर्तित हो जाते हैं। यही दशा भरत श्रीर माएडवी की हुई। उनके प्रथम दर्शन तो प्रारम्भ में मिलते हैं किन्तु के क्य से लौटने के परचात् उनकी गित एवं भाव में ही ग्रन्तर हो गया है। ग्रतः संयोग होते हुए भी वियोग ही है— क्योंकि कहा है—'पास रहे पर पास न ग्राये।" इसके द्वारा माएडवी की विरहद्या प्रकट हो जाती है। इससे परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। ग्रस्तु! ग्रब एक संयोग का दृश्य देखिये—

नविवाहिता पत्नी, नया जोश, नित्य नये विधान के उत्सव एक अपूर्व धारा प्रवाहित कर रहे थे। अनुकूल वातावरण में निशागम पर उल्लासपूर्ण भरत ने मलार राग छेड़ा। उस स्वरलहरी का प्रभाव ऐसा पड़ा कि—

> "उसी च्या चरादा सी श्रभिराम , मार्येदवी पहुँची वहाँ ललाम।" & & &

"भरत खिल उठे, बढ़ उठे हाथ, कहा, लो ! जीवित वीणा साथ। मिले फिर से रित थौर थर्नग, सजे फिर घन विद्युत का संग॥"

भरत का उल्लासपूर्ण होना एवं हाथों का बढ़ना रित के पोपक है । ये भरत के मन का हर्ष प्रकट करते है, जो स्थायीभाव है । घन ग्रीर विद्युत् का संग होना पूर्ण संयोग स्थापित कर देते है ।

करुए रस—इसका एक सुन्दर चित्र देखिये। भरत जी उसी मार्ग से जा रहे हैं जिससे रामचन्द्र जी गये थे। उनके ज्यया के अश्रु प्रवाहित होकर पृथ्वी के ऊपर गिर गये थे—उसका किव ने कितना काज्यमय वर्णन किया है। वे बूंद नहीं थे, वित्क उन्हें पाकर पृथ्वी करुएा से आर्द्र हो रही थी और उनको अन्तस्थल में रखकर उसासें के रही थी। भावना यह है कि जब गमें पृथ्वी पर पानी पड़ता है तो उससे एक प्रकार की तप्त वायु निकलती है। उसे किव करणना द्वारा पृथ्वी की उसासें बता रहा है। यथा—

"पढ़े छाते व्यथा के ग्रश्नु धारे, सहारा दे रहे काँटे विचारे! धरा करुणाद्र थी वे बूँद पाकर, उसार्सें ले रही उनको छिपाकर॥"

यह भाव जायसी के पद्मावत का आभास प्रतीत होता है। उसमें पृथ्वी पर प्रथम वरसा या दौगरा लगता है तो तालावों के दरी में पानी चला जाता है तो वह दग्धहृदग को शान्त करके एक उसांस छोड़ता है। वह उनके हृदय की वेदना प्रतीत होती है। यही इस पद से भास होता है—

"भरत को निज दशा का मान कन था, उन्हें निज देश का श्रिममान कन था? धरा पर पद सँभलते जा रहे थे, भरत जी किन्तु चलते जा रहे थे।

विकल ग्रामीया थे उनको निरख कर, विकल थे राम की प्रतिमूर्ति लख कर। श्रदेखे देख कर भी जा रहे थे, भरत चलते चले ही जा रहे थे॥" इस प्रकार करुण रस का तो काव्यभर में साम्राज्य है। जिस श्रोर हृष्टि-पात कीजिए करुण रस प्रवाहित होता दिखनाई पड़ता है।

वीर रस—इसका प्रदर्शन उस समय मिलता है जब भरत ससैन्य राम से भेंट करने चित्रकूट जा रहे थे। उस ग्रवसर पर गृह ने सेना सहित भरत को नदी पार न होने देने का ग्रायह किया। देखिये—

"वालक बुढ्ढे भी जोश भरे ,

बढ़ गये तुरत हो रोप भरे ।

कुछ ने भट छेड़ छाड़ कर दी ,

सेना से कुछ विगाड़ कर दी ॥"

इस काव्य में मिश्र जी की विचारघारा यही रही है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा किस प्रकार हो, किस प्रकार भारत ग्रखण्ड बना रहे ग्रीर बण्धिम का समन्वय किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। सत, रज, तम गुण का विवेचन एवं काम, कोघ, लोभ ग्रादि का विवेचन एवम् इनको पार कर ग्रपने लक्ष्य तक पहुँचकर कल्याण किस प्रकार किया जा सकता है। ग्रनः इन्ही विवेचनों से काव्य परिपूर्ण है। इसका विवेचन ग्रगले पृष्ठों में किया जावेगा।

भाषा-शैली-मिथ जी ने इस काव्य की खडीवोली में लिखा है। इस की भाषा सरल एवं संस्कृत के तत्सम शब्दों से युग्त है। यथा-

"निष्कपट, निपट, निरीह, श्रकाय,

भूमि के भूषण थे श्री राम। उन्हीं पर माँ का इतना रोप,

वड़ा दुष्प्र स्वार्थ का कोष ॥"

मिश्र जी ने संस्कृत शब्दों के साथ ही कही कही पर उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है जो संस्कृत तत्समताप्रधान शैली में उसी प्रकार अरुचिकर प्रतीत होते हैं जैसे हंस-समुदाय में कौग्रा। यदि उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया जाय तो अवसर की उपयुक्तता पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। यथा —

"याई लक्मी विपुल सामने पा हुकराइ। त्राखिर तुम हो भरत राम ही के लघु भाई।"

यह विशष्ठ का कथन है। क्या 'ग्राखिर' शब्द से ही माधुर्य ग्रारहा था? इसी प्रकार "वस्तु-स्थिति का नकशा वदला"—पाठक ही विचार करे कि यह कहाँ तक उचित है ग्रीर भाषा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होगा। यह तो वेमेल गठन है। इसी प्रकार "भूष के ग्राभिषेक के सब साज लो, तीर्य के जल ग्रीर पावन ताज लो।" यहाँ पर भी 'ताज' शब्द कैसा खटकता है। यदि सब साज के स्थल पर उपकरण और ताज के स्थान पर मुकुट भी होता तो भी वह उचित हो प्रतीत होता।

कहीं कही पर जनसाधारण की भाषा का प्रयोग भी हुम्रा है। देखिये जव गुह म्रपने साथियों को सम्बोधित करता है भ्रीर म्रादेश देता है—

"गुह बोला यह श्रन्याय श्ररे!

माई माई को खाय श्ररे!

उस पार न भरत पहुंच जावें,

इस पार यहीं गंगा पार्वे॥

घाटों पर बचे न नाव कहीं,

बांसों का हो न लगाव कहीं।

सब श्रीर लगा दो श्राग यहाँ,

जायेंगे वे श्रव भाग कहाँ॥"

भाषा में प्रवाह एवम् त्रोज है । कही कहीं पर सुन्दर लाक्षिणिक प्रयोग भी हुए है । यथा—

(१) देखें हैं लाठी वाले, भसों पर ताक लगाये। भैंसे तो भैंसे ही हैं, लाठी तक थाम न पाये॥"

(२) श्राँधी उठी प्रचंड श्रंधेरा छाया। उनकी जिह्वा से वचन यही कह श्राया॥"

पहिले में लाठी ग्रीर भैसों का ग्रीर दूसरे पद में 'प्रचंड ग्रांधी उठना' ग्रीर 'ग्रंझेरा छाया' का लाक्षिण क प्रयोग हुन्ना है। इससे भाषा में भावों की विलक्षणता ग्रा जाती है।

इस ग्रन्थ में विशेषणविषयंथ के भी उदाहरण मिलते है। यथा—
''विहंगों की मधुर ध्वनि से,

मुखरित हैं उनकी दरियाँ। मुर्च्छना श्रवण कर जिसकी, मुर्च्छित वीणा बंसरियाँ॥''

मूछित विशेषण है पुरुष का, वीणा नहीं। इसमें लक्षणा का प्रयोग हुग्रा है।

ग्रापने शब्दालंकारों में ग्रनुप्रास ग्रादि का ती प्रयोग किया ही है साथ ही ग्रथिन्त्रास में रूपक, उपमा, ग्रतिशयोक्ति ग्रलंकारों का प्रयोग किया है।

ग्रापकी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि संस्कृत के शब्द विभिन्तयों सिहत प्रयोग किये हैं। यथा—ग्रसूर्य पश्य । दूसरे, संस्कृत के ग्रव्यवहारिक शब्द, यथा—काकिस्ती, निष्क, प्रशम ग्रादि का प्रयोग भी किया है। रोली—ग्रापकी शैली भ्रपना स्थान रखती है। भ्रापने विविध छत्वों द्वारा भ्रपने भाव व्यवत किये है। सबैया, छन्द, गीत श्रादि का उपयोग किया है। भ्रापकी शैली को एक विशेषता यह भी है कि ग्रापने मुहावरों का प्रयोग भी किया है जैसे—

"पैरों पर त्ने ग्राप कुल्हाड़ी सारी। पर साथ उजाड़ी ग्राह! ग्रवध फुलवाड़ी॥"

दोप-प्रत्येक कान्य में कोई न कोई दोप मिल ही जाता है। साकेत-संत भी इसका अपवाद नहीं।

कुछ अशुद्ध प्रयोग यथा—"आर्या सीता जो सदा सुखों में पाली.।" पाली का प्रयं है किसी वस्तु को अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन यहाँ पर किव का भाव है सुख में पत्ती हुई सीता अथवा वह सीता जो सुख में पत्ती। अतः पाली का प्रयोग उचित नहीं। पूरा पद इस प्रकार है—

"शार्या सीता जो सदा सुखों में पाली , करती थी जिन्हें सभीत सुचित्र बनाली। काँटों पर श्रव वे चले शिला पर सोचें , उनके कुभाग्य पर घाव उन्हों के रोचें॥"

"उनके कुभाग्य पर उन्हों के घाव रोयें" न तो कोई मुहाविरा है श्रीर न ग्रन्छा प्रयोग ही हुआ है। इसी प्रकार दूसरे पद में दुःख पहिचाना का प्रयोग भी उचित नहीं है क्योंकि दुःख जाना जाता है। श्रनुभव से मूर्त पदार्थ जाने जाते है श्रीर मूर्त पदार्थ पहिचाने जाते हैं।

दूसरा प्रयोग देखिये-

"सभी का कारण में हूँ एक, यही कहता उर का उद्गेक।"

चद्रेक का प्रयोग भी उचित नहीं प्रतीत होता। तः अष्टम सर्ग में—

> "उसकी थी उटजों युक्त मही, फूहड़ सी खीसें काढ रही।"

फ़ूहड़ का प्रयोग तो उचित भी माना जा सकता है किन्तु "खीसें काई रही" का प्रयोग उचित नहीं है।

- ' पृष्ठ १६१ पर, "ब्रह्ह ! माँडवी को तो ब्राहों का भरना भी वर्जित तर था।', 'तर' शब्द का प्रयोग भी उचित नहीं है। पृष्ठ ४४ पर भी, "इसने और उसने" का प्रयोग भी ठीक नहीं है। यदि कुछ का प्रयोग हुम्रा होता तो उचित था। पद इस प्रकार है—

"इसने देखा, सुख फेर लिया श्रनखाकर, उसने देखा, की प्रणति बहुत घवराकर। कुछ ने सादर पथ दिया, जरा बढ़ श्रागे, कुछ निज निज घर को राह नापते भागे।"

इसने भीर उसने से निश्चय का वोघ होता है। जिसने का यदि यहाँ पर इसने के स्थान पर प्रयोग हुआ होता तो उपयुक्त होता। फलत: प्रयोग उचित नहीं क्योंकि सब लोगों ने तो मुँह फेर ही नहीं लिया था। मतः 'इसने' 'उसने' के स्थान पर 'कुछ' का प्रयोग होना उचित प्रतीत होता है।

### विचारधारा एवं प्रभाव--

- (१) इस काव्य पर साकेत का प्रभाव स्पष्ट लिसत होता है क्यों कि साकेत में जिस प्रकार से संयोग का चित्र लक्ष्मण और उमिला के साथ चित्रित किया गया है उसी प्रकार से भरत और माएडवी का सम्मेलन दिखाया गया है।
- (२) इसका अंत भी साकेत की तरह दिखलाया गया है क्योंकि लक्ष्मण और उमिला का भिलन भी इसी प्रकार हुआ था। अन्तर केवल यही कि यहाँ पर भरत का मिलन सन्तरूप में दिखलाया गया है।
- (३).साकेत में दशरथ का कथन कि लोग सीच-समक्त कर वर दें क्योंकि इससे दुष्परिग्राम निकलते हैं। यहाँ—

"चृथा बर तथा दान के तर्क, घनों से छिपा कहीं क्या सर्क।" उसी भाव को प्रतिविम्वित करता है।

- (४) साकेत की तरह यहाँ पर भी भरत को विशष्ठ द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है।
- (५) इस काव्य में भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल स्वरूप रखने का प्रयत्न किया गया है जिसमें घमं, कला एवं विज्ञान का समन्वय होता है। भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम, नारीगीरव, परम्पराविश्वास एवं श्रद्धा का स्यान है श्रीर सर्वोपिर है त्यागभावना, जिसका इस काव्य में सुन्दर प्रतिपादन किया गया है।
- (६) इस काव्य में तपोवन श्रीर ग्रामवासियों के निवासस्थान की तुलना की गई है जो न तो उचित हो है श्रीर न मान्य है। इनकी तुलना

कैसी.। इसमे तो वही अन्तर होना चाहिये जो एक गृहस्य और सन्यासी में होता है। फिर भी देखिये—गांव को किस प्रकार व्यक्त किया गया है।

"एक गाँव था केवटगण का, एक गाँव था यह मुनि जन का । क्टियाँ दोनों श्रोर वनी थों, किन्तु विषमताएँ कितनी थों।। वहाँ मोपड़े ऊवड़ सावड़, सहें टेड़ी कुत्सित बीहड़। यहाँ उटज सम, सुन्दर सीधे, स्वच्छ, प्रशस्त पथों से बीधे।। वहाँ ठूठ गृहों के घर थे, कोकिल कलित यहाँ तरवर थे। वहाँ स्वान थे सत्ताधारी, यहाँ मृगों की कीड़ा प्यारी॥"

द्याध्यम और गाँव की यह तुलना ग्रपनी स्वाभाविक गति पर नहीं चल सकी। जिन गामों में 'भगड़े भांसे की वाल न थी, वहां पेट ही की थीं वाले, मद्य, मांस, मछली की घालें कहलें समय कि ग्रभाव से ग्रधिक प्रभावित होनें भून गया। ऐसा जान पड़ता है कि समय के प्रभाव से ग्रधिक प्रभावित होनें के कारण उसने त्रेता युग के श्रुगवेरपुर को ग्राज की भूँसी समभ लिया। वह भूल गया कि भरद्वाज का ग्राथम निकट ही था। मुनिजनों के स्वत्व का विस्तार पशु-प्राणी को भी पिनत्र जीवन बना सकता था, फिर यह गृह निपाद ग्रादि रामदर्शन के ग्रधिकारी भी बन चुके थे। ऐसा जान पड़ता है कि किंव इन पौराणिक ग्राख्यान से परिचित नहीं था जिसमें निपादराज गृह श्री राम की वाल्यावस्था में उनका ग्रनुगर रह चुका था जिससे प्रेरणा पाकर ही केवट को भी श्रभु-के पैर छूने का ग्राग्रह किंव का साहस हो सका है।

इस प्रकार की घारणा बनाने का एकमेव कारण यही ज्ञात होता है कि मिश्र जी को समाज के प्रति एक नवीन कल्पना करने एव उसकी पुष्टि करने के लिए यह प्रयत्न करना पड़ा। उनकी कल्पना का कोटिकम यह है कि भरत की तीन प्रकार से-मार्ग में वाधाये उत्पन्न हुई। वे इस-प्रकार है—

| ग्रयोघ्या<br>वासियो                      | श्रुंगवेर के<br>जंगलियों | भरद्वाज ग्राश्रम-के<br>तपस्वियों |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ं द्वारा                                 | - द्वारा                 | द्वारा                           |
| भाव की र्िकाम,                           | क्रोच                    | नोभ                              |
| , गुण की ै र्िर्ज<br>दृष्टि से े         | तम                       | सत                               |
| व्यवस्था को हिम्मिय<br>दृष्टि से निम्मित | गूद्र राज्य              | न्नाह्मण राज्य                   |
| सामंत साम्र                              | ाज्यबाद प्रजातंत्रवाद    | श्राध्यात्मिक समाजवाद            |

व्यक्तिविशेष में काम, कोघ और लोभ तीनों प्रकार के विकार वृत्ति की चंचलता से ही उत्पन्न होते हैं। यह वृत्ति की चंचलता रजोगुरा का व्यापार है। जब वह तमोगुरा में विशेष ग्राच्छन्न रहती है तब कोघ और मोह उत्पन्न होते हैं और जब स्वतः बलवान होती है, तब काम बलिष्ठ हो जाता है। ऋषिजनीचित सत्त्वप्रधान प्रवृत्ति में लोभ जैसी तमीविशिष्ट रजोगुणी प्रवृत्ति का ग्रारोप उचित नहीं जान पड़ता।

शुद्ध काम बलिष्ठ रजोगुणी प्रवृत्ति है। ग्रतएव रजोगुणी प्रवृत्ति को क्षत्रिय प्रवृत्ति कहा गया है। नगर-निवासियों में इस प्रवृत्ति का रोप उचित है। इसी प्रकार शूद्र ग्रीर ऋषियों की प्रवृत्ति में भी तमोगुणी ग्रीर सत्त्वगुणी प्रवृत्तियों का ग्रारोप न्यायसंगत है, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में नगर-निवासियों का काम, निपादों का कोध ग्रीर ऋषियों का लोभ—सबकी उत्पत्ति सात्त्विक प्रवृत्ति से है जो समस्त बन्धनों को सब ग्रीर से लपेटकर प्रभु की ग्रीर ले जाती है। यदि कि ने परम्परावशाल् यह भी कह दिया होता तो उसकी ये मान्यताएँ वस्तुस्थिति के श्रनुकूल हो जातीं ग्रीर उनसे ग्राम्भीयं बढ़ जाता।

### विक्रमादित्य

काव्य-सम्पत्ति-यह प्रवन्ध काव्य श्री गुरुभवत सिंह 'भवत' द्वारा लिखितं ४४ भागों में विभाजित है। कया प्रख्यात है। जिसका श्राघार देवी चन्द्रगुप्त नाटक समका जाता है। इस काव्य का नायक विक्रमादित्य है जी धीर, वीरं श्रीर गम्भीर है और जिसमें सभी मानवीय गुरा विद्यमान है। इस काव्यं की नायिका ध्रुवदेवी है जो प्रेम की पुजारिन एवं राष्ट्रनिर्मात्री है, जिनके प्रयत्नी से ही विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त) विख्यात विजेता वना । काव्य में प्रकृति-चित्रण वड़ा सुन्दर हुआ है। रसों का परिवाक पूर्णतया विद्यमान है। श्रृंगार प्रधान रस है और वीर, हास्य, करुएा, गौएा किन्तु इन सबका सुन्दर समन्वय एवं थपूर्व मिश्रण है। जिस प्रराय की याचना प्रथम सर्ग में की गई है उसकी पूर्ति म्रन्तिम सर्गो में दिखलाई पड़ती है । नाट्य सन्धियों पर पूर्ण ध्यान रक्खा गया है ग्रीर उनका निर्वाह सुन्दर रीति से किया गया है। कथोपकथन ने तो काव्ये में जीवन ही प्रदान किया है। इसमें भारत की ग्रखण्ड एवं तत्र पहित करने का सफल प्रयास किया गया है ग्रीर भारत की राजनीति एवं राज्यसंचालन ंविधि का पूर्ण विश्लेषण हुग्रा है । भारत ने किस प्रकार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक ग्रपनी पताका फहराई ग्रौर प्रजा ने सुख-समृद्धि से परिपूर्ण एवं शान्तिपूर्वक जीवनयापन किया ग्रादि का काव्यपूर्ण भाषा में सुन्दर वर्एन

हुआ है। यह सब होते हुए भी इस कान्य में चरित्रविश्लेषणा में हीनता दृष्टिगोचर होती है जो किसी प्रकार उचित नहीं कहीं जा सकती। मार्मिक स्थलों की उपेक्षा की गई है ग्रीर ग्रसम्बद्ध स्थलों का वर्णन भी उचित नहीं कहा जा सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वारहवाँ सगं है।

कथानक—इस काव्य की कथा का ग्राघार देवी चन्द्रगुप्त नाटक है जिसमें विकमादित्य भ्रोर घ्रवदेवी भ्रोर रामगुष्त की जीवनसम्बन्धी वातों पर प्रकाश डाला गया है। इतिहासवेत्ताओं के अनुसार रामगुष्त गुःतपरम्परा में सिम्मिलित नही किया गया। सम्भव हो सकता है कि विलासी होने के कारण उसको सम्मानित पद न प्राप्त हो सका है किन्तु उनत नाटक से विदित होता है कि रामगुप्त विलासी सम्राट्या। उसका छोटा भाई चन्द्रगृप्त था। भ्रुवदेवी ने स्वयम्वर के ग्रवसर पर चन्द्रगुप्त को ही वरण किया या किन्तु सम्प्राट् रामगुप्त ने ध्रुवदेवी के पिता पर अनुचित प्रभाव डालकर उसे प्राप्त कर लिया। रामगुष्त अशवत एवं विलासी या। ध्रुवदेवी चन्द्रगुष्त पर म्रासक्त थी पर उसको प्राप्त करने के समस्त साधन विफल हुए। उस देवी के प्रग्रयप्रस्ताव उस धर्मभीरु द्वारा ठूकरा दिये गये। ग्रतः महारानी ध्रुव-देवी ने उसे देश से पृथक् रहने का आदेश दिलवा दिया। चन्द्रगुप्त ने इसे स्वीकार किया किन्तु उसे चन्द्रगुप्त के चले जाने पर वड़ा दुःख हुग्रा, लेकिन श्रव क्या हो सकता था। वह देशोद्धार में चन्द्रगुप्त को अपना सहायक बनाना चाहती थी। अतः उसने वीरसेन को अपना सन्देश-वाहक बनाकर चन्द्रगुप्त को मना लेने के लिए भेजा। बीरसेन ने शोध का कार्य तो सम्पन्न कर लिया किन्तु उसकी दाल न गली और उसे स्वयं उस पथ का पथिक वनना पड़ा। इघर छत्रप रुद्रसिंह ने भूधर सेनापति को सूरसेन-पति बनाने का लालच देकर अपनी स्वार्थसिद्धि कर मथुरा पर विजय प्राप्त कर ली और रामगुप्त की र्शन पर घेर लिया भौर श्रुवदेवों को प्राप्त करने का उपाय सोचा। वीला खत्रप की राजकुमारी है। छत्रप ने उसे उसकी वर्षगाँठ मनाने के लिए आजा प्रदान कर दी है। दैवयोग से चन्द्रगुप्त ग्रीर वीरसेन वन्दी वनाये गये ग्रीर नाटक खेलने में रत हो गये। वीरसेन को जाने की अनुमति प्राप्त हो गई विन्तु चन्द्रगुष्त उस कुमारी का अतिथि बना।

श्रुवदेवी को इसकी सूचना प्राप्त हुई किन्तु क्या करती—एक झोर ऋक-पित उसके राज्य एवं उसको अपनाने का प्रयत्न कर रहा था, दूसरी थोर उसकी कन्या उसके हृदयेश्वर पर आधिपत्य करना चाहती थी—विकट समस्या थी। रामगुष्त धीर एव विवासी तो था ही, उसने श्रुवदेवी के सम्पित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ध्रुवदेवी ने इस प्रस्ताव को लौटवा लिया और स्वयं पत्रवाहक वनकर चन्द्रगुप्त के पास पहुँचकर परिस्थित का पूर्ण परिचय दिया। चन्द्रगुप्त ने नाटक खेले जाने के अवसर पर शकपित का वध कर दिया। वह उलक्षन में पड़ गया कि क्या करें। इसी समय उसने सुना कि रामगुप्त उससे मिलने आ रहा है। वह अपने वन्धु के सम्मुख नही होना चाहता था। अतः भ्रुवदेवी को सोता ही छोड़ गया। प्रातःकाल ध्रुवदेवी ने अपने को हत-भागिनी पाया। दोनों पृथक् पृथक् हो गये। जब चन्द्रगुप्त नदी के तट पर विचरण कर रहा था, उस समय एक वालिका का उद्धार किया जो नदी में वही जा रही थी। चैतन्यावस्था में अधिक परिचय न होने पर भी वे एक दूसरे के सहायक सिद्ध हुए।

ध्रुवदेवी योगिनी वन गई और कापालिक की सहायता करने में सहा-यक हुई। इधर वह कापालिक तन्त्र मन्त्रं द्वारा चन्द्रगुप्त एवं उस वालिका दोनों का वस करने के लिए ग्रुपने पीछे ले चला, चन्द्रगुप्त की वीरता काम न आई। कापालिक ने उन दोनों को पृथक् पृथक् दो कोष्ठों में वन्द कर दिया और उस योगिनी को उनकी देखभाल का कार्य सींपा। योगिनी एक से परिचित निकली। ग्रतः ग्रुपना वेश वदलकर मोहनी रूप वन उस कोष्ठ की ग्रोर गई जिसमें चन्द्र बन्दी था। उसी समय कापालिक ने उस रूपमाधुरी पर कामांघ हो उसका सर्वनाश करना चाहा, किन्तु ध्रुवदेवी ने कटार द्वारा उसे रसातल पहुँचा दिया ग्रीर उन दोनों वन्दियों को मुक्तपाश किया। ध्रुव-देवी ने चन्द्रगुप्त से देशोद्धार का ग्रत करवा लिया। वह देवी इस रहस्य की देखकर चन्द्र से विदा ले पृथक् हो गई।

रामगुष्त के मरगासन्न होने पर चन्द्र को वुला भेजा। चन्द्र रुग्णता का सन्देश पाकर भाई के अन्तिम दर्शन के लिए ध्रुवदेवी के साथ चल पड़ी। पहुँचने पर दोनों भाई गले मिलकर खूब रोये और अअअओं से विगत घटनाओं को वहाकर फिर दोनों एक हुए। इसके पश्चात् रामगुष्त ने चन्द्रगुष्त को राजमुकुट पहिना दिया और ध्रुवदेवी को साम्राज्ञी के रूप में प्रसन्नतापूर्वक सौंप दिया और स्वयं शान्तिपूर्वक चिरनिद्रा में सो गया।

कुवेरतागा, जिसका चन्द्रगुप्त के कटार के साथ प्रतिनिधि रूप से विवाह हो चुका था और जिसका उद्धार चन्द्रगुप्त ने नदी में डूवने से किया था, उस राजकुमारी को भी स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह उसको पाने की अधिका-रिगी पहले से ही हो गई थी। इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने भूली हुई पत्नी एवं कुवेरनागा ने खोया हुआ पति प्राप्त किया। कुमारी बीगा का विवाह वीरसेन के साथ कर दिया गया।

विश्वविजयी सम्राट् चन्द्रगुप्त ने चारों ग्रोर ग्रपनी घवल कीर्ति-पताका फहरा दी। उसकी छत्र-छाया में देश समृद्धिशाली एवं धन-वान्य से पूर्ण हो गया। यही इस काव्य का कथानक है।

प्रस्तुत कथानक में निम्न स्थल ग्रसंगत है-

- (१) यह काव्य ४४ सर्गो में समाप्त हुआ है किन्तु इसका कथानक जन्नीसवें सर्ग में ही एकाएक समाप्त हो जाता है क्यों कि २६ वें सर्ग में ही विक्रमादित्य को ध्रुवदेवी का प्रश्चय एवं रामगुप्त द्वारा प्रदत्त राज्यसत्ता प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात् के जितने भी सर्ग है उनमें कोई विशेष घटना नहीं रह जाती है, केवल वर्णनात्मक प्रसंग द्वारा काव्य की कलेवर-वृद्धि का स्रायोजन है। वे सर्ग महाकाव्य के लिए उपयोगी नहीं कहे जा सकते।
  - (२) वारहवें सर्ग में वीगा की एक श्रपरिवित व्यक्ति से, विशेपतया शत्रु के भाई (चन्द्रगुप्त) से, इतनी घनिष्टता हो जाती है, जो ग्रत्यन्त हो स्वाभाविक प्रतीत होती है।

चित्र-चित्रण्—विक्रमादित्य चरित्रप्रधान काव्य है। इसमें पुरुषपात्र चन्द्रगुप्त, रामगुप्त, वीरसेन, कालीदास, मूधर एवं भोलानाथ धौकल है जिनमें चन्द्रगुप्त, रामगुप्त और वीरसेन मुख्य पात्र कहे जा सकते है। अन्य पुरुषपात्र गौए है। उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। स्त्रियों में ध्रुवदेवी, कुवेरनागा और वीएग तीनों प्रमुख स्थान रखती है। इन्ही मुख्य मुख्य पात्रों का विवेचन किया जावेगा।

चन्द्रगुष्त—चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य वीर सेनानी था। उसमें म्रात्मसंयम एवं दृढ़ विचार भली प्रकार विद्यमान थे। ध्रुवदेवी के प्रलोभन उसके ऊपर प्रभाव न डाल सके। उसका कथन कि—

"यात्रो गुप्त ! ग्राज हम दोनों जीवन का लुटें श्रानन्द , करें सन्धि प्रतिबन्ध तोड़ कर मोद बनायें बन स्वच्छन्द ।"

इस पर विक्रमादित्य का प्रत्युत्तर कितना सार्थक एवं न्यायोचित है कि जिसके द्वारा उसके घन्तः करण की शुद्धता प्रकट हो जाती है।

"मृगतृष्या में तृष्ति न मिलती , नहीं विषय में सच्चा स्वाद । नीच धासना अष्ट मार्ग पर , ले जाती उपजा उन्माद् ॥" वह मर्यादावादी था । रमगी का प्रमाकर्पण उसके मार्ग को अवरुद्ध न कर सका । वह अपने निश्चय पर अटल था एवं भातृप्रेम में अदूर श्रद्धा रखता था । इसीलिये उसने निर्वासित होना स्वीकार कर लिया किन्तु मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य करने को उद्यत न हुआ ।

वह शक्तिवान, शीलवान तथा सौन्दर्यवान था और यही कारण था कि उस पर सव लोग प्राणीत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहते थे। यही नहीं, कुमारी वीणा ग्रीर कुवेरनागा यद्यिप उसकी ग्रन्तिम विवाहिता पत्नी थीं, उसके उत्तम चित्र एवं सौन्दर्य की उपासिका वन गईं ग्रीर कुवेरनागा तो ग्रपना प्राण देकर भी चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य को कापालिक के वन्धन से मुक्त देखना चाहती थी। वह वयों ऐसा प्रस्ताव करती है ? इसका क्या कारण हो सकता है ? उसका कथन उसके चित्र की पुष्टि करता है। यथा—

"यह क्या कहा ? विना साथी के ,

कभी नहीं घर जाऊँगी।

निज सहचर के संग संग ही ,

बिल हो मैं मर जाऊँगी।

यह परदेसी खेल जान पर,

काम समय पर श्राए हैं।

कितनी वार मृत्यु के मुख से,

मेरे श्राण बचाये हैं।

वही नीचता होगी मेरी,

उन्हें छोड़ कर जाना भाग।

कर दो मुक्त उन्हें भी देवी,

दिखलाश्री इतना श्रमुराग।"

चन्द्रगुष्त विक्रभादित्य ने नदी में डूबते हुए इस वालिका को जीवनदान दिया था और अपने शौर्य का परिचय दिया था। उसने गुफा में सिंह को भी मारकर अपने विक्रम का परिचय दिया था। वह युद्धविद्या में निपुण एवं अपने वाहुबल पर भरोसा करने वाला था। जब स्वामी रुद्धसिंह क्षत्रप आस-पास के देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था, चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य ने उस समय असंख्य सेना लेकर उसे पराजित किया और शकों को भारत से वाहर होने का निमन्त्रण दे दिया और शकारि पदवी प्रहण की।

वह सहनशील एवं गम्भीर था। उसके ऊपर घ्रुवदेवी ने नाना प्रकार कें प्रवन्ध किये किन्तु वह सदैव उनसे वचता रहा। निर्भीक होते हुए भी वह अपने भाई के अन्यायपूर्ण अधिकार पर भी हस्तक्षेप करना अपने धमं के विरुद्ध समभता रहा जिसका ज्वलन्त उदाहरण यह है कि ध्रुवदेवी ने स्वयंवर में उसे चुना किन्तु उसके अग्रज रामगुष्त ने ध्रुवदेवी पर ग्रासकत होकर, ध्रुव-देवी के पिता पर अनुचित दवाव डालकर उसे अपना लिया और इस प्रकार अनुजवधू को पत्नी बनाया गया। इस अनीचित्य पर चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य ने किचित् हस्तक्षेप न किया। श्रागे चलकर उसी ध्रुवदेवी को, जो अब श्रातृपत्नी के रूप में थी, रामगुष्त के महाप्रयाण करने पर भाई की इच्छानुसार पत्नीवत स्वीकार किया। कहना न होगा कि इस प्रकार के कार्य चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य ऐसे महापुष्प के लिए कि जिस पर जनता का गर्य था, कहाँ तक उचित कहें जा सकते हैं। उचित तो यही था जविक ध्रुवदेवी उसे अपना चुकी थी तो वह उसे अपनी पत्नी ही बनाता और भाई के अनधिकारपूर्ण कृत्यों का प्रवल विरोध करता और इस प्रकार के विरोध से जनता के समक्ष एक और आदर्श उपस्थित कर सकने में समयं होता।

उसमें साहस और चारित्रिक वल या। राज्यिलिप्सा की गन्य उसे छू नहीं गई थी। यही कारण था कि वीगा के साथ एवं कुवेरनागा के साथ रहते हुए भी उसने अपने उज्ज्वल चरित्र पर कलंक का टीका न लगने दिया। बहुषा ऐसे अवसरों पर मानव अपने चरित्र की तिलाञ्जिल दे देता है। यदि वह चाहता तो क्षत्रप का राज्य स्वयं हस्तगत कर लेता और वीगा को अपनी सहचरी बना लेता किन्तु उसके चारित्रिक वल ने उसे ऊँचा उठा दिया और उसने राज्य और वीगा दोनों को त्याग दिया। यही दशा कुवेरनागा के साथ हुई। यद्यपि वह उसकी विवाहिता पत्नी थी, किन्तु अन्त तक वे एक दूसरे के अभिन्न मित्र ही वने रहे, उनमें किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हुमा। वह अनुभवी था। उसने मानव जीवन की विपमताओं का पूर्ण अध्ययन किया था। यही नहीं, उसने देश में अमण करके राष्ट्र की विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव भी प्राप्त किया था और यही उसका विस्तृत अक्षय भण्डार उसके राज्यकाल में उसका सहायक हुआ।

वह आर्य संस्कृति का पुजारी, कलाग्रेमी एवं नीतिविशारद था। उसके राज्य में सुख और शान्ति का साम्राज्य था। देश में चोर-डाकुश्रों का नाम नहीं था। सब स्वधमंपालन करते हैं "सन्मार्गी ही पर चल।"

उसने भारत की विखरी हुई शक्तियों को एकव किया और विदेशियों की पराजित कर भारत को एकसूत्र में पिरो दिया। ऐसा राष्ट्रिनिर्माता, वीर, न्यायनिपुण, शक्तिशील एवं सौन्दर्य से श्रोतप्रोत सम्राट् विश्व में मिलना कठिन है।

कहीं कहीं पर किन ने भूल से अथवा आवेश में आकर चन्द्रगुप्त विक्रमा-दित्य की आन्तरिक भावनाओं का असफल रहस्योद्घाटन किया है। इससे उसके आदर्श चरित्र की महत्ता सिद्ध नहीं होती, विल्क चरित्रहीनता ही सिद्ध होती है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य आतृगृह को त्यागता है तो उस समय की उसकी अपनित्र भावना किन के शब्दों में देखिये—

> "देवि ! तुम्हारे पथ का शूल श्राज श्रॉल भर देख तुम्हें लूँ, श्रन्तिम बार विदा है भूल।"

जिसको वह कर्तव्यानुसार त्याग रहा है, फिर ग्रांख भरकर देखना कैसा-यह प्रसंग उसके ग्रादशं चरित्र पर घटना डालता है।

इसी प्रकार एक ग्रौर स्थल--

''पव्मनाभ का श्रमिनय शकपति,
से श्रवश्य करवाऊँ गा ।
उसकी कन्या को श्रपनाकर,
श्रपना काम वनाऊँ गा ।'

उक्त प्रसंग वया चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के चरित्र के साथ घटित हो सकते हैं ? किव ही इसका उत्तरदायी है।

रामगुष्त-गुष्तवंश का विलासी, भीरु एवं अशक्त सम्राट्या। उसमें न तो शासन करने की क्षमता थी और न उसमें शत्रुओं पर अपना प्रभूत्व स्थापित करने का साहस ही था। उसकी विलासिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है ध्रुवदेवी को अनिधकारपूर्ण अपनाना एवं उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। वह इन्द्रियलोलुप है। उसे राज्यसत्ता से कोई सम्बन्ध नहीं। वह राज्यकार्य से दूर रहना चाहता है—

"सचिव सभासद राज्य संभाले',
करें प्रवन्ध समय देकर ।
देवी वन्शी बजा रही है,
फंमट थोप हमारे सर ।
नहीं पालने का यह पचड़ा,
मुक्तको इतना कहाँ समय ?
किन किन कामों में उलकाऊँ,
श्रपना केवल एक हिदय ॥
'कार्तिकेय' यह नगर मनोरम,
सुन्दर सुदृढ़ यहाँ का कोट ।

कीड़ा चेत्र यहीं श्रव मेरा, कुन्जों में गुल्मों की श्रोट ॥"

वह दुवंसहृदय एवं कायर है। उसे अपनी मर्यादा की कुछ भी चिन्ता नहीं। जब शकपित ने ध्रुवदेवी के समर्पण का प्रस्ताव किया तब उसने उसे स्वीकार कर लिया और स्वयं वृद्धदेव की अहिंसा एवं शान्ति की शरण लेता है। यथा—

"शान्ति ग्रभीष्ट मुक्ते है केवल,
वहुत ही किया है उत्पात।
संप्रामों से रक्तपात से,
पहुँचा है मुक्तको ग्राघात।
मुक्ते ग्रहिंसा ही भाती है,
बुद्धदेव का सद् उपदेश।
हृद्यंगम वह ही शिचा है,
वही हमारा ध्येय विशेष।
स्थापित हो फिर शान्ति धरा पर, धर्म यही फैलाना है।
विग्रह मिटा लड़ाई तज कर सतयुग फिर से लाना है।

वुद्ध की श्राहिसा को उसने क्या समभा? यह तो भीरु की श्राहिसा है जो कायरता से अपनी पत्नी को दूसरे को समर्पित करने जा रहा है। उसकी श्राहिसा की पोल तो श्रुवदेवी ने उसी समय खोल दो श्रीर उसे उसकी श्रक-मंण्यता पर शोक श्रकट करते हुए कहा कि—

"कुकना यहाँ गर्त में गिर कर,

मर्यादा को खोना है।

यह तो अपटे हुए के...,

सम्मुख गिर कर रोना है।

हिंसक को यों साधु समभना,

भचक को रचक करना।

विश्व प्रकृति प्रतिकृत सदा है,

ऐसे उद्यम में मरना।

नीच नहीं उपदेश सुनेंगे,

उन्हें दण्ड हो उपकारी।

सज्जन ही होते हैं,

प्रन्छे उपदेशों के प्रधिकारी॥"

इस ग्रालोचना पर उसे ग्रपनो भूल का पता चला श्रीर ध्रुवदेवी की इच्छानुसार ही कार्य करना स्वीकार किया। यह दोप होते हुए भी वह श्रातृ-प्रेमी एवं सरलहृदय था। उसका यह कथन इसकी पुष्टि करता है—

"नहीं वैभव है श्रव सुख मूल,

राज्य भी उपनाता थव शून ।

द्युवाये मुक्तसे वनिता प्रात,

रह गईं पछताने की वात।

धरा में लगा चन्द्र का शोध,

निमत हो उससे कर श्रनुरोध।

पूर्ति कर हानि, मिटा कर ग्लानि,

हटा उसकी चिन्ता को गूढ़।

कहूँगा सिंहासन श्रारूद ॥''

जब दोनों भाई मिले, हृदय की न्यथा ग्रश्नु द्वारा प्रवाहित हो गई। श्रव रामगुष्त शुद्ध हृदय से क्षमायाचना करता है। यथा—

"चमा दो, वन्धु ! चूक सब भूल, भूल, हो रही हृदय की शूल। मुक्ते भी तुम दे दो वनवास, सोच दुःख मत तुम वनो उदास॥"

उपर्युवत कथन उसके शुद्ध एवं निरुद्धल भ्रातृप्रेम का द्योतक है।

वींरसेन-प्रकृति के हास्य एवं सौन्दर्य का उपासक था। उसकी वातें विनोदपूर्ण होती थी। उसके चन्द्रगुष्त के प्रति कहे गये वाक्य इसके प्रमाण है-

"जितना उसे मनाता हूँ में,

मुक्तो मूर्ख समस्ती है।
है गुलाय पर काँटा यनकर,

मुक्तसे सदा उलकती है।
इक तुम हो कितनी सुन्दरियाँ,

प्राण दे रही हैं तुम पर।
तरसा करती हैं दर्शन को,

श्राहें भरती हैं भर भर।
पर तुम उदासीन रहते हो,

सबको हवा बताते हो।

कभी नहीं तुम ललनायों के,

प्रेमपार में श्राते हो ॥ इधर देखिये पत्नी ने धक्का दे मुक्ते निकाला है । तुम निर्वासित में निर्वासित शब्झा गड़वद्भाला है ॥"

वह विश्वासपात्र एवं वाक्षुटु चर था। यह उसी का काम था कि दो विछुड़े हुग्रों को एकता के सूत्र में वांच दिया। ध्रवदेवी का वह अत्यन्त विश्वास-पात्र चर था। समयानुकूल अपने को परिवर्तित कर अपने कार्य को पूरा करना उसका प्रथम ध्येय था। उसे कभी निराशा नहीं दिखाई पड़ती।

वह ग्रपनी पत्नी को प्यार करना चाहता या किन्तु उसके कर्कश स्वभाव ने उसके जीवन को शुष्क वना दिया; फिर भी वह किव था, सहृदय या तथा वह चन्द्रगुप्त विकमादित्य का मन्त्री होते हुए उसकी सभा के नवरत्नों में से एक था।

ध्रुवदेवी—काव्य की नायिका एवं वीरांगना नारी थी। उसने नवयुवक चन्द्रगुप्त को अपना हृदयेश्वर बनाया किन्तु सम्राट् रामगुप्त ने उसके पिता पर अनुचित प्रभाव डालकर उसे अपना लिया किन्तु चूंकि वह अपना हृदय चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य को स्वयंवर के शुभ अवसर पर दे चुकी थी-किम्वा वह वरण कर चुकी थी, फलतः रामगुप्त के महाप्रयाण करने के उपरान्त वह पुनः चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को पति के रूप में प्राप्त करने में सफल हो सकी।

वह त्याग की प्रतिमा थी। उसने चन्द्रगुष्त की प्राप्त्यर्थ राज्यवैभव एवं सम्मान की तिलांजिल दे दी। यह त्याग देश रक्षार्थ था। वह समभती थी कि कायरों द्वारा देश का उद्धार नहीं हो सकता इसीलिए उसने दर्प एवं स्रोज पूर्ण भाषा में चन्द्रगुष्त का स्नाह्वान किया और कहा—

"जननी है वहीं पुकार रहीं ,

बिल होने का प्रण करो ग्रटल ।

ग्राण्यो हम दोनों चलें बीर ,

माता की लाज बचा लेवें ।

हो एक जन्म भूका ग्रखण्ड ,

श्यार सहर्ष सजा देवें ॥"

इस कथन से उसके हृदय की कसक एवं भारत माता के प्रति असह विदना के दर्शन होते हैं। भारत की मान-मर्यादा की रक्षार्थ वीरों की ग्रावश्य-कता है। ग्रतः चन्द्रगुष्त का होना ग्रत्यावश्यक है। केवल कथनमात्र से भारत माता का हित-साधन नहीं हो सकता है। कार्य में ग्रग्रसर होना एवं शक्ति हारा शत्रु को भारतीय सीमा से बाहर करना उसका प्रथम ग्रायोजन है। हम

ध्रुवदेवी को पुद्धस्थल में पाते हैं घौर शत्रु के निष्क्रमण् में उसका सहायक पाते हैं।

वह धर्मपरायणा है। स्वयंवर द्वारा प्राप्त चन्द्रगृप्त विकमादित्य ही उसका एकमाय जीवन-धन है। उसी की प्राध्ययं ग्राद्योपान्त उसे हम सचेप्ट पाते हैं। ग्रन्तत: उसे हम उसके इस प्रयास में सफल भी पाने हैं। यथा—

"जिससे मन की लगी लगन है,

वही एक उसका श्राराध्य।

फिर उसको धपनाने में वह,

नहीं किन्हीं नियमों में वाध्य ॥"

वर दृदयतो थी ग्रीर उसका प्रेम एकांगी था। चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य के ग्रितिन्तिन उसके हृदय में ग्रन्य के लिए स्थान न था। इसका ज्वलन्त उदा-हरण हमको कापालिक के प्रसंग से मिनता है।

वह ग्रस्तएड एवं स्वतन्त्र भारत की कल्पना करती है। उसका कथन इसका प्रमास है—

"खराउ खराड साम्राज्य न होता,

नहीं विभाजित होता देश।

इस ग्रखरड भारत पर करता,

शासन मेरा गुप्त नरेश॥"

श्रुवस्वामिनों के चरित्र में कई ग्रसंगत स्थल भी हैं। कभी वह प्रेम का उपहार मौगतों है और उसकी पूर्ति न होने पर शूर्प एखा की तरह बलप्रयोग के प्राथम की वात करती है। यथा—

"किया तिरस्कृत यदि दुकरा कर,

यह संयोग प्रणय उपहार।

श्रयला भी क्या कर सकती है।

यह देखेगा सब संसार ॥"

ऐसी रमग्री जब राष्ट्रीय एकता की बात करती है तो हास्यास्पद ज्ञात होती है।

वह नीतिनिपुणा थी। उसने चन्द्रगुप्त में, जो माया का ग्राध्यय ले ग्रपने जीवन से उदासीन हो चला था, नव स्कूर्ति उत्पन्न कर दी, जिस चन्द्रगुप्त ने यह धारणा की थी कि—

"भारत को भगवत पर छोड़ो , यह देश राम को साँप गुप्त । तुम देश प्रेम दो धारायों में , सरस्वती सी वनी लुप्त ॥"

कहीं कहता हुआ सुना गया कि-

"मैं हारा तुम जीत गईं।"

ﷺ ॐ

"प्राज नया संसार चना लें ,

खुला नया पट जीवन का।

दूंगा योग योगिनी तेरा ,

फेरूँगा तेरी मन का॥"

ग्राज उसने उसके सुन्दर स्वरूप को पहिचान पाया ग्रीर ग्रनायास उसके मुख से निकल पड़ा--

"तुम श्रमर लोक की देवी हो ,

में मानव है कितना श्रन्तर।
तुम बन प्रतीकिनी श्रद्धा की ,

उठ गयीं प्रेम से भी उत्पर।
हे त्याग श्रीर श्रनुराग मूर्ति ,

तू ही जग सत्ता नाड़ी है।
पाने में तेरी गृह थाह ,

नर श्रव तक बना श्रनाड़ी है॥"

प्रस्तुत पंक्तियों से ध्रवस्वामिनी को अमरलोक की देवी, त्याग और अनु-राग की मूर्ति वतलाया गया है । इसमें अत्युक्ति का लेश नहीं, क्योंकि जिन परिस्थितियों का सामना उसे आदि से अन्त तक करना पड़ा यदि अन्य कोई स्त्री होती तो अपना अस्तित्व ही समाप्त कर वैठी होती । संघर्ष ही जीवन है। इसी के द्वारा उसने उच्च पद प्राप्त कर लिया। इसी के कारण चन्द्र-गुप्त विश्वविजयी सम्राट् घोषित हुआ एवं शकारि, विकमादित्य उपाधियों से विभूषित हुआ।

कुवेरनागा—चन्द्रगुप्त की विवाहिता पत्नी है किन्तु किसी ने भी एक दूसरे के दर्शन नहीं किये ग्रौर ग्रन्त तक ग्रपरिचित बने रहे, क्योंकि इसका विवाह चन्द्रगुप्त के प्रतिनिधिस्वरूप खंग के साथ सम्पन्न हुग्रा था। विधिवत संस्कार नहीं हो सका था। इसी बीच उसके पिता के राज्य को सेनापित भूधर के पडयन्त्र से उसके पिता के वध होने पर शकनरेश ने हरतगत कर लिया।

कुवेरनागा वीर पत्नी है। वह अपना पथ स्वयं निर्माण करती है। उसके धर्म को भूधर के प्रकोभन विचलित न कर सके। सतीस्व की रक्षा के

लिए उसको प्राणों का मोह न था, नदी में कूदकर अपने सतीत्व एवं आत्म-गौरव की रक्षा की ।

वह घीर वीरांगना थी। जब चन्द्रगुष्त ने उसका उद्धार किया उस समय अपना विशेष परिचय न देते हुए अपने को अनाथ वतलाया और अपने धैर्य से कार्य किया। अपने साथी पर सिंह का बार होते देख चट उसे तलवार के घाट उतार दिया और साथी के प्राणों की रक्षा की। यही नहीं, उसे बन्दी साथी की मुक्ति के बिना अपने बन्धनपाश से मुक्त होना स्वीकार नहीं। यथा—

"यह क्या कहा ? बिना साथी के ,
कभी नहीं घर जाऊँगी।
निज सहचर के संग संग ही ,
बिल हो मैं मर जाऊँगी।।'

यह वीरोचित गुण उसके अन्तः करण के निर्मल भावों को प्रकट करते हैं। वह दृढ़तती और संयमी थी। चन्द्र के साथ उसकी रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, फिर भी वे एक दूसरे से संयमित व्यवहार, श्रद्धा और स्नेह पूर्ण बने रहे। उसमें विलासिता का कहीं पर भी नाम नहीं था। वह पद्म-पत्र की तरह चन्द्र-जल में रहती हुई निर्लेप बनी रही। यह उसके चरित्र की विशेपता थी। जिसको वह हृदय से चाहती थी, अवसर पड़ने पर, अपनी मानवीय निर्वलताओं पर विजय प्राप्त करती हुई त्याग देने में सफल होती थी।

वह चित्रकलाविशारद थी। उसने इतने सुन्दर चित्र अपनी तूलिका से चित्रित किये कि वे जीवित से प्रतीत होते थे। चन्द्रगुप्त ने उनकी प्रशंसा की यी—

"भीति चित्र यह तुमने खींचे, सुन्दर रंग भरे हैं। श्रामों के उपर, फले हए तोते हरे हरे कुछ उड़ते हैं, कुछ बैठे हैं , कुछ हैं पंख फुलाते। पञ्जे में ले फुछ मीठे फल, प्रेम सहित हैं खाते । प्रतीत होते हैं, जीवित से पेसा रूप भरा

काम दहन की लीला का भी, चित्र ठीक उतरा है॥"

ध्रुवस्वामिनी की तुलना में इसका प्रेम सात्विक माना जायगा। जिस चन्द्र को पाने के लिए ध्रुवदेवी को पडयन्त्र रचने पड़े उसे अनायास ही प्राप्त हो गया। ठीक ही कहा गया है—

> "द्याया माया एक सी चिरला जाने कोय। मगता के पीछे फिरे गहता सम्मुख होय॥'

त्याग की भावना भी इसमें कूट-कूट कर भरी थी। ध्रुवदेवी वासनामय प्रेम के कारण चन्द्रगुष्त की पत्नी को जानते हुए भी उसका परिचय उसे नहीं दिया—इसे क्या कहा जाय? घोर स्वार्थंपरता।

वीणा—क्षत्रप की कन्या, माताप्रेम से वंचिता, सरलहृदया थी। वीरसेन की सरस वातों ने एवं चन्द्रगुप्त के सौन्दर्य ने उसको अनायास अपनी और आकंपित कर लिया। वह इतनी भोली निकली कि अपने पितृघाती का अन्त तक विश्वास करती रही। क्या इसे भोलापन कहा जाय अथवा उसकी उठती हुई उमंगों की पूर्ति की आशा का क्षिणिक प्रकाश ? "जिसे वह हार समभी थी गला अपना सजाने को"—वहीं उसका आराब्यदेव एक नहीं दो पितयों का स्वामी वना वैठा है—यह जानकर उसे निराशा हुई। वह कहने लगी—

"बस चन्द्र मुक्ते पथ दिखलावे ,
दे विमल ज्योति जीवन मग में ।
संसार स्वार्थ का है केवल ,
है कौन हुआ किसका जग में ।
क्यों छाया के पीछे दौड़ूँ ,
वह नहीं पकड़ में आने की ।
उद्योग व्यर्थ है, जाने पर ,
श्रिय के पद चिन्ह उठाने की।

वह म्रत्हड़ एवं प्रपंचरिहत थी भीर यही कारण था कि वह मन्त में वीरसेन की मंकशायिनी वनी। यही उसके लिए उचित भी था।

प्रकृति-चित्रण — प्रकृतिप्रेमी गुरुभक्तिसिंह ने इस काव्य में भी प्रकृति का सफल चित्रण किया है। इन्होंने प्रकृति-चित्रण की विभिन्न शैलियों को भपनाया है। ग्रापने ग्रपने इस कान्य में प्रकृति को ग्रालम्बन स्वस्प न्यक्त किया है। इसमें इन्होंने प्रकृति के नैसिंग क्र सौन्दर्य एवं उल्लास का वर्णन किया है। देखिये—

"चिप, छींट छ्पा ने तारक कर्ण,

तम जाल चतुर्दिक फैलाया।

पर हंस मोतियों को चुन कर,

तम फाड़ सगर्व निकल आया।

श्रव चक चकड़ें की चाँदी है,

ऊपा ने सोना वरसाया।

हैं सुमन सितारे चमक रहे,

तृण पर श्राकाश उत्तर भ्राया।

था विश्व लिपट जिससे सोया,

सोने की चिड़िया हुईं हवा।

सिरिता की छाती फड़क उठी,

चमका रेतों का खा-खा।।"

श्रालंकारिक भाषा में प्रभात का कितना उत्तम चित्र प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार सन्ध्या का भी उत्तम वर्णन हुमा है—

"सिन्दूर लगा सन्ध्या फूली,
दिग्वधू वधाई गाती है।
यारती उतारेगी रजनी,
दीपक ले व्रिपती याती है।
याँगढ़ाई लेती कुमुद कली,
हग बन्द कर रहे कँज सुमन।
लहरों की लोरी सुन सुन कर,
मुक मुक पढ़ते हैं मातल वन।।"

प्रकृति में जब मानवता का धारोप किया जाता है तो उसके कृत्य मानव के कृत्यों से साम्य रखते हैं। इस स्थल पर गुरुभक्तिसह ने नदी को स्वच्छन्द विद्वारिणी नारी का स्वरूप प्रदान किया है। यथा—

"हरियाली से भरी हुई है घाटी की गहराई , जिसमें खग कूजन की धारा फिरती है लहराई। शिला खंड में मूर्ति बनाती धार वारि छेनी से , गिरती पड़ती चक्कर खाती नाच मँवर में गाती, सुमन राशि श्रंचल में भरती मदमाती इठलाती। कानन श्री द्विव सिलल सूत्र में खुन खुन विहंस पिरोती, पिरस्भिन कर खुम्बन देती न्योद्धावर हंस होती। बूथ गूथ सिर ने श्रंगों को वनमाला पहिनाई, सुर बथुएँ देखा करती हैं यह शोभा ललचायी॥"

प्रकृतिनटी की रंगशाला के एक स्वाभाविक एवं मनोहर दृश्य का चित्रां-कन किया है। दृश्य का वर्णन इतना सजीव है कि पढ़ते ही दृश्य उपस्थित हो जाता है। देखिये—

"खाकुल की कोमल स्वर लहरी पर है थिरक रहा उल्लास, देता ताल मृदंग ताल पर अनिल वीचि संग रचता राल । जल तरंग है तान तोइती सुर भरता है सरस समीर, लिलत लतायें लिपट रही हैं मानवता तरु हुए अधीर । निरत आज रित में अनंग है डूवा है रस में संसार, छिन विलोक है आज ज्वार पर गुप्त प्रेम का पारावार । मुकुल मुके मकरन्द भार से मधुकोपों में मधुप विभोर, चेतन को जड़ जड़ चेतन को वना रही है मदन मरोर । नारिकेल के पुंज कहीं हैं चेखु कुँज है कहीं धना, नकुल नाग का उनकी जड़ में रहता भीषण युद्ध ठना ॥"

जब मनुष्य पर विपत्ति पड़ती है उस समय वह अपनी सुध-बुध को बैठता है। यही दशा चन्द्रगुप्त की हुई। जब उसने देखा कि संगिनी विछुड़ गई तो उसके शोक में प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ से प्रश्न करता है और उन्हें चुप देख कोध करता है, उसके कथन पर विचार करो—

> 'यदि तुममें रसना नहीं सुमन, कित्यों ने क्यों मुँह बन्द किया। श्रिल तुम ही पता बता देते, मिट जाता मेरा हृदय हुन्ह । चहको चहको तुम बिहंग कुन्द, पडयन्त्र तुमहीं ने श्राज रचा। लहको लहको तुम लितकाश्रो, बह फूल जुरा कर देह नचा। पर याद रहे यदि मिली नहीं,

देवी मेरे मन मन्दिर की।

पर याद रहे यदि हाथ न आई,

श्रिय वीखा अनुपम स्वर की।
तो यही खंग और तुम होगे,
चौरों का सर में छाटूंगा।
........चितकाओं की निकाल,
तरुओं को जड़ से काटूंगा।

इस प्रकार के प्रश्न मानस में रामचन्द्र की उन्माद दशा में खग, मृग ग्रीर भीरों से जो सीता का समाचार पूछा गया था उसकी छाया प्रतीत होती है। यथा—

"हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।" (रामचरितमानस)

सौन्दर्यवर्णन के साथ ही प्रकृति के विकराल और भयंकर रूप का भी वर्णन हुआ है। यथा—

"रो रहा है क्या कहीं श्रंगाल ?

फड़कते नैन रहा सर घूम।

पोंछ करके तारक नभ ग्रश्रु,

मचाये धूमकेत है धूम।

भयावह लगता है सब ग्रोर,

दिशाएँ काटे खातीं श्राज।

साहियाँ पहने घन तम-तोम,

वोल हुहू डरपाती ग्राज॥"

इसी प्रकार समुद्र के मध्य ग्रांधी का भयंकर स्वरूप देखिये—

"ग्रागे पानी पीछे पानी, पानी ही है इधर उधर ।

लहरें ये पहाड़ सी उठ कर, भय उपजातीं हहर दहर।

क्या श्रांधी श्रा गई उग्र सी, उठी प्रभंजन की हुंकार ।

लहरें शैल शिखर सी वन-बन नभ पर शीश रही हैं मार ।

छिन्न भिन्न कर पोत पुंज, संकल्प हमारा अब्द किया।

जल मरालिनी ढुंबा दिया, वह गरुड़ पोत को नप्ट किया।

नारिकेल के मोटे रस्से, तड़ तड़ हुटे जाते हैं।

डाँड श्रीर पतवार हाथ से, यरबस छूटे जाते हैं।

ऊपर उठा उठा डगमग कर, पटक पटक कर मेरा पोत।

फ्रांधी है कह रही सभी दल टूँगी, इसी सलिल में गोत।।"

प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप को देखिए—िकस प्रकार यह ग्रपना प्रभाव मानवहृदय पर छोड़ती है—

"श्रंग श्रंग भू का प्रफुल्ल है, मानस जीवन युक्त सरस।
पत्तव पत्तव से रज क्या से, शोभा मरती वरस वरस।
परिरम्भन हित मुकी, वल्लरी, सकुची देह समेटे सी।
लचल लचक लवंग लितकाएँ, तृया में देह लपेटे सी।
तेजपात की तेज महक से, सुरभित है सारा वन।
इला मोतियों के गुच्छों से, शोभित है वन का श्रानन।
चन्दन के विरवों की वीथी, वहा रही है सुरभि लहर।
परथर के भी पीर न उपजे, चन्दन चढ़ा हुश्रा है सर॥"

इन पंतितयों से ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृतिनटी ने केलि-भूमि स्थापित कर रखी हो।

प्रस्तुत काव्य में उद्दीपन में विरह का वर्णन पद्ऋतु के स्राधार पर स्रिति उत्तम हुस्रा है। वन्दिनी के हृदयोद्गार कितने प्रभावशाली एवं मर्मस्थल पर प्रभाव डालने वाले है। यथा—

उसका कथन.....कहो कहाँ पर है वह देश ? .....क्या उगते हैं यहीं दिनेश ? वहाँ शिशिर क्या नहीं कपाता, विरहवन्त यौवन का गात ? कोयल क्या रसाल के वन में, वहाँ नहीं करती उत्पात ? रखते हैं क्या निठुर वहाँ के, पत्थर से भी हृदय कठोर ? जिस पर मुद कर काम न करती, है मनोज के शर की कोर ? क्या हंसों के जोड़े मिल कर, जल में करते नहीं किलोल ? खिलती कलिका नहीं लिपट जाती, मधुकर में क्या जी खोल ? क्या युवतियाँ पुष्पमाला से, नहीं किया करतीं श्रभिसार ? कुन्दकली क्या नहीं बजाती, ऊपा की बीगा का तार? क्या निदाध या नहीं लगाता, यपत पलाश वनों में ग्राग ? पति पत्नी क्या नहीं खेलते, उस प्रदेश में मिल कर फाग ? चैत वहीं क्या नहीं दिलाता, युवकों को विछुड़ों का चेत ? नया मस्ती का रंग न लाते, श्रोंकों में गुलाव के खेत ? क्या वर्षा में नहीं छोड़ते, मेघ वहाँ पर विच के वाण ? पी पी की पुकार चातक की, नहीं किसी के लेती प्राया ? क्या चपला को गले लगाये, नहीं नचाते हैं घनश्याम ? घोर श्रंघेरी में भादों के, नहीं श्रकेली डरती वाम ? यह मुमको विश्वास पूर्ण है, श्राता वहाँ न सरस बसन्त ? श्रथवा निज प्रेयसि को कैसे, भूला होता भोला कन्त ?"

इसी प्रकार वसन्त का सुन्दर एवं सुरुचिपूर्ण वर्णन हुम्रा है—

"बकुल, कदंव, शिरीय श्रेयसी, लकुच, पनस, श्रामलकी, स्म रहे हैं मलय संग में पी कुछ हलकी हलकी। उपवन में किलोल करते हैं विपुल केकियों के दल, कुज कुज उठते चकोर हैं राका से हो चंचल॥"

प्रकृति उद्दीपन का प्रकटीकरण करती हुई किस प्रकार रहम्यभावना का उद्घाटन करती है। कन्याकुमारी का वर्णन कुछ पंक्तियों मे देखिये—

"इस सरस ग्रजिर में देवी के,

मुक्ता के चौके पूर पूर।

श्रारती उतारा करती हैं,

श्रा थाभा, खड़ी ही दूर दूर।

ने सुधा पूर्ण मंगल कलसा,

राका आ द्वार सजाती है।

सुन जल तरंग गल किरण माल,

भी नाच नाच वल खाती है।"
"कर छूम छुनन रंग भरे मेघ अम्बर से रस वरसाते हैं।
जल-चुम्यी पाहन खंडों पर, बैठे पची कुछ गाते हैं।
इस पावन थल का वायु सलिल श्राध्यात्मिक पाठ पढ़ाता है।
तज जग प्रपंच रम रहे यहाँ ऐसा कुछ मन में श्राता है।"
"रंगीन सीपियों शंखों से,

चित्रित तट बना मनोरम है।

है यो ३म् थो३म् कर रहा श्रनिल,

चग चग कग कग रव सोहम् है।"

इस प्रकार इस काव्य में प्रकृति-चित्रण विभिन्न रूपों में मिलता है। रिव ने प्रकृतिवर्णनों में मानवजीवन का सामञ्जस्य स्थापित किया है। प्रकृति-वर्णन काव्य में होना ग्रावश्यक है, इस बात को ध्यान में रसकर नहीं किया गमा है विक किय ने प्रकृति का मानव से तादातम्य स्वापित रिया है। इसमे किय पूर्ण सफन हमा है।

भाग-रत-विकमादित्य प्रेमप्रधान महाकाव्य है। इसमें श्रुगार, करणा रोट, बीर का प्राधान्य है। श्रुगार के ग्रन्तमंत दोनों पक्ष समोग मीर वियोग का वर्णन होता है। इस काव्य में दोनों पक्षों का पूर्ण वर्णन मिलता है। ध्रुवदेवी जब चन्द्रगुप्त को देखती है तो श्रपना श्राराध्यदेव वना लेती है। देखिये—

> "श्रन्त:पुर श्रालिन्द के ऊपर चमक गई चपला सी, धुवदेवी नव पुप्पहार से उदित हुई कमला सी। हग उठ गण चन्द्र के वरवस हुई चार फिर श्रांखें, लगा मनाने दे देता विधि हमको भी दो श्रांखें। चन्द्रगुप्त ने संभल लाज से श्रांखें कर लीं नीची, देल श्रांख भर छक कर युवती ने भी श्रांखें मीची।।"

इसकी पूर्ति यन्तःपुर में पूर्ण रीति से सम्पन्न हुई। इस पद में मन का हर्ष सूचित होता है जो रित का पोपक है। दूसरे, अभिहत्या (एक प्रकार की लज्जा) और उन्कण्ठा संचारियों की भो छटा प्रदिश्ति होती है।

-वियोग श्रृंगार का स्थायीभाव रित ही होता है किन्तु उसमें दीनता, चिन्ता, पश्चात्ताप, प्रावेग ग्रादि संचारी उसे संयोग की रीति से पृथक् कर देते है। वियोगी की दशा देखिये—

"दौड़ी चली राह में कुछ डग,

खगमग पग मग में रखती।
प्रिय का कुछ भी पता नहीं पा,

उठती धूल रही लखती।।
फिर मन मार हार फिर याई,

प्रिय की दगों में काँकी ला।
दक दक हो रहा हृदय है,

निष्ठुरता की टाँकी खा॥"

ध्रुवदेवी के ऊगर मूर्च्छा ग्रीर चेतना का भाव हो रहा था। चिन्ताकुल होकर वह दौड़ी किन्तु ।प्रय का पंता नहीं मिला। चिन्ता, पश्चात्ताप म्रादि संचारी है, डगमग पग रखना म्रनुभाव है।

कभी वियोगावस्था में वियोगिनी को शंका होने लगती है कि क्या उदी-पन अपना प्रभाव नष्ट कर वैठे हैं जिनका प्रभाव प्रेमियों पर नहीं पड़ता है और जो अपनी प्रियतमा को भूल गये। इस प्रकार हम कुवेरनागा की शंका और जिन्ता को लेते हैं। यथा—

''वर्हों शिशिर क्या नहीं कंपाता, विरह्वंत यौवन का गात १ कोयल क्या रसाल के वन में;
वहाँ नहीं करती उत्पात ?
यह मुमको विश्वास पूर्ण है,
श्राता वहाँ न सरस वसन्त ?
श्रायवा निज श्रेयसि को कैसे,
मुला होता मोला कन्त ?"

करुण रस का एक चित्र देखिये—करुण में अनिष्ट होता है। वीणा की करुण वाणी किसको व्यथित नहीं वनाएगी।

"पर आज पंख कट गए शोक,
श्रव कौन मुक्ते बेटी पुकार;
मेरे गालों पर धौल भार,
वरसा देगा वह श्रमर प्यार।
वह दण्ड सहारा टूट गया,
यह लितका श्रव है निराधार।
था भार और के सर श्रव तक,

यह काव्य प्रेम श्रीर वीर रस का सुन्दर समन्वय है। वीर रस के दर्शन हमें प्रचुर मात्रा में होते है। एक वीर रस का पद देखिये—

श्रव जीवन का श्रा पड़ा भार।''

"श्रिर की स्थ सेना कुचल गजों ने ,
पग से रज में मिला दिया ।
दाँतों से हय दल छेद छेद ,
उनमें भी भगदढ़ मचा दिया ।
जब मार पड़ी तलवारों की ,
भालों की भी भरमार हुईं ।
छुक्के छूट गये कमर ट्टी ,
श्रिर के प्रतिकृत व्यार हुईं ।"

चन्द्रगुष्त के भाले ने शत्रु का अन्त कर डाला और अनेक योद्धाओं को घराशायी बना दिया। वीरों का उत्साह ही स्थायीभाव है और शत्रु को जीतना आलम्बन है। शस्त्रों का प्रदर्शन उद्दीपन है तथा धैयं, गर्व ग्रादि इसके संचारीभाव हैं।

रौद्र का एक सुन्दर रूप देखिये। चन्द्रगुप्त जब देवी को नहीं पाता है उस समय उसे क्रोध श्राता है श्रीर सोचना है कि सुमनों ने उसे देखा हूँ। भौर जानते हैं किन्तु उसका कुछ संकेत नहीं वतला रहे हैं। उसके कोच की सीमा न रही। उसने कहा कि यदि वह हाथ न आई तो—

"तो यही संग श्रौ तुम होगे,

चोरों का में सर छुँदूंगा।

श्रकइन लतिकात्रों की निकाल,

तरुयों को जड़ से काटूंगा।

जल थल नभचारी जीव सभी,

विंध जायेंगे इन तीरों से।

सिहों के सर लोटेंगे फिर,

रेते पर पड़े मतीरों से॥"

भयातक—ग्रनिष्ट की भावना से चित्त में विकलता उत्पन्न होती है—वह भय कहलाता है। देवी ने सुनसान ग्रंघेरी रात में एक भयंकर जीव को हाथ में खप्पड़ की धूमिल ज्वाला लिए हुए देख भयभीत होकर चन्द्रगुष्त की सहायता चाही, वह भी पकड़ा गया—उसका एक चित्र देखिये—

"मांसल देह, रीख से रोयें,

चार पूर्ण तन काला।

भूत द्रद कोपीन कसी,

कटि मेरु द्रण्ड की माला।

भूमिल घुँघले उस प्रकाश में ,

लख कर रूप भयंकर।

युवती लिपट गयी साथी से,

चिल्लाई कंप थर थर॥"

भय स्थायीभाव है, भयानक वस्तुओं की चेष्टायें उद्दीपन । कस्य, रोमांच ग्रादि ग्रनुभाव, त्रास, ग्लानि ग्रादि सचारी है।

इस काव्य में हास्य रस का सुन्दर परिपाक हुम्रा है। वहुत कम काव्य देखने को मिलते हैं जिनमे हास्य का ग्राधिक्य हो, यथा—

"हो जुकी मरम्मत थी घर पर ,

सर मुड़ते ही श्रोले वरसे;

तल श्राग कड़ाही में कूदा,

किस कुघड़ी में निकला घर से।

में व्याहा हूँ दो हत्याश्रों का,

पाप तुम्हें खेना होगा:

प्रभु के सम्मुख निर्दोधी के, वध का उत्तर देना होगा॥"

निर्वेद (शान्त रस) संसार की असारता को प्रकट कर वैराग्य की श्रोर एवं ईश्वरोपासन में लगा देना इसका मूल लक्ष्य है। रामगुष्त का मन नाना प्रकार के भोगों को भोगकर उनसे उचाट वन गया है।

''कामिनी कंचन की श्रव कान्ति ,
लुभाती नहीं मचाती क्रान्ति ।
समय है श्रल्प, सत्य संकल्प ,
कर लिया मैंने हृदय संभाल ।
नहीं माया की देढ़ी चाल ,
वना भयभीत सकेगी जीत ॥"

भाषा श्रीर शैली—इस काव्य की भाषा खड़ीवोली है। इसकी भाषा सरस, सरल एवं मुहावरेदार है। इसमें तत्सम शब्दों का सुन्दर प्रयोग हुम्रा है। यथा—

"विनय और संकोच न्यर्थ है ,
शाज छोड़िये शिष्टाचार ।
शाज सुरा की नदी वहा कर ,
ह्व भुजा दें सब संसार ॥
अम से भोरी शिथिल देह है ,
निजन मार्ग में काजी रात ।
पाहुन कोई इस अवसर पर ,
कहता है जाने की बात ।

भापा कितनी सरस ग्रीर सरल है, कही पर दुरुहता का चिह्न नहीं। साथ ही भाव व्यक्त करने में सशक्त एव मार्मिक है। ग्रापकी भाषा का विशेष गुण यही है कि वह भावानुकूल चलती है-शैथिल्य का कही नाम नहीं।

आपकी भाषा का दूसरा गुण है-काव्यमयी एवं पाण्डित्यपूर्ण होना-

"महादेवि ! श्रंगनाशिरोमणि ,
सेवक का शत वार प्रणाम ।
नमस्कार है कोटि कोटि ,
हे दिव्यानना ! श्रजौकिक नाम ॥
छवि सागर की श्रनुपम कमला ,
वीणा की श्राकर्षक तान ।

यौवन की मद भरी तरंगिनि,
जया की मोहक मुसकान॥
मधु ऋतु की श्री, हम की पुतली,
सुसद हरय की हरियाली;
कसक प्रयाय की मसक हृदय की,
यौवन किसलय की लाली॥'

भाषा में कितना ग्रोज ग्रोर प्रसाद है। लाक्षािक प्रयोग से सजीवता भ्रोर मूर्तिमत्ता ग्रा गई है।

श्रापकी भाषा का तीसरा गुए। है भाषा का श्रालंकारिक होना। यद्यि श्रापने श्रलंकारों का प्रयोग किया है तथापि इस वात का विशेष ध्यान दिया गया है कि भाषा में किसी प्रकार की अस्वाभाविकता न श्राने पावे। शब्दा-लंकारों में श्रनुप्रास, यमक, पुनस्कित का प्रयोग किया है श्रीर श्रयां के करों में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्रतिशयोगित श्रादि श्रलंकारों का प्रयोग किया है। श्रापकी भाषा में सुन्दर चित्र भी मिलते है। एक सरिता का सुन्दर चित्र देखिये—

"है भरी जवानी से पगली, पग कहाँ धरा कुछ ध्यान नहीं। सरि सागर संगम को ब्याकुल, किस पथ से जाती ज्ञान नहीं। लज्जा ने रोढ़े श्रटकाये, कचों से कावा काट गयी। जिन टीलों ने टोका द्वक भी, उनको लहरों से चाट गयी। इस वाट गयी उस वाट गयी, इस घाट गयी उस घाट गयी। फ़लों को श्रंचल में भरती ही, भरती हुई सपाद गयी। सन्ध्या सकुचाई सी श्राई, घ्ंघट देती कुछ सममाने। तारे भी तार मिलाते थे. कुछ बुनते थे ताने वाने, विकला कहती कल सोचोगी ,

कल कल करती ही गई निकल।

जचा नीचा दिखलाने वाली,

पृथ्वी भर को बना विफल। यच खड़े कंगारों की वाहों से .

देह सिकोड़े गयी सरक। वच लचते तरुग्रों की छाहों से.

मन को मोड़े गयी सरक।

टक्कर लेती, चक्कर देती,

वढ़ती जाती है लहराती।

है अपनी ही धुन में भूली,

गुन गुन कर मधुर गीत गाती ॥"

यह चित्र कितना स्वाभाविक एवं मनोरम है कि इसकी समता में बहुत कम चित्र मिलेंगे। भाव और भाषा में कितना सामञ्जस्य एवं कितना सार्यक रूपक वन पड़ा है। गित व्यञ्जना का सुन्दर प्रयोग है। यहाँ सिर की क्षिप्रता हविन से व्यञ्जित हो उठी है। इस रूपक द्वारा ध्रुवदेवी की पूर्ण कथा स्पष्ट प्रतिविम्बित होती है। सरिता का चित्र प्रसाद ने भी खीचा है और अन्य किवयों ने भी, लेकिन इसकी समता में नहीं ठहरते। भाषा सुष्ठ, सजीव, आलंकारिक, भ्रोज और प्रवाहपूर्ण है। यही इनकी भाषा की अलौकिकता है।

शैली—भाव-प्रकाशन-क्रिया सवकी भिन्न हुम्रा करती है। म्रापने इसी नीति के मनुसार विविध शैलियों से मपने भावो को व्यक्त किया है। म्रापकी शैली की प्रथम विशेषता है कथोपकथन शैली जिसके द्वारा नाटकीय प्रभाव जत्पन्न करते हुए ऐसा वातावरण निर्माण करते चलते है कि मनकुरंग भाव-जाल में उलभता जाता है भीर उसी में फँस जाता है। यथा—

(देवी) 'राजकुमार कहाँ के हो तुम ?

व्याहे हो या क्वॉरे हो। यदि विवाह की म्यान लगी है,

फिर भी विकट दुधारे हो ॥"

(चन्द्र) 'राजा या युवराज नहीं हूँ ,

श्रिभयोगी हूँ भागा हूँ;

समक श्रधिक तुम वृणा करोगी,

भाग्य सुलाकर जागा हूँ॥"

दूसरी शैली की विशेषता यह है कि ग्रापने मुहावरों ग्रीर कहावतों का अधिक प्रयोग किया है किन्तु भाषा की स्वाभाविकता में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी, प्रस्युत भाषा निखर उठी है ग्रीर गतिवान हो गई है। यथा—

''पीटो तुम श्रपनी ही खंजड़ी,

इकतारा स्वयं वजास्रो तुम।

यह डेड़ चावलों की श्रपनी,

खिचदी वस श्रलग पकाश्रो तुम ॥

तलवे में मेरे श्राग लगी,

वेसुरा राग ऐसा सुन सुन।

जिस धुन में तुम हो लगे हुये,

रुई से कहीं न जाश्रो धुन ॥"

व्यहीं कहीं पर अंग्रेजी मुहावरों का भी अनुवाद किया है, जैसे— "पानी पर मत चित्र बनाश्रो ,

रचो श्रनिल में नहीं भवन ॥"

"रचो ग्रनिल में नहीं भवन" (टु विल्ड केसल इन दि एयर) का प्रनुवाद है। कहीं पर उल्टा प्रयोग भी किया है। यथा—

"तज श्राग कड़ाही में कूदा,

किस कुघड़ी में निकला घर से ॥"

"फ़ाम फ़ाइंग पैन इनटू दि फायर" का उल्टा अनुवाद है।

प्रापने इस काव्य में तीन प्रकार के छन्द ग्रपनाये हैं। एक वीर छन्द जिनके प्रत्येक चरण में ३१ ग्रक्षर हैं। ग्रन्त में गुरु लघु होता है। कहीं कहीं पर कुछ परिवर्तन भी है। इस प्रकार के छन्दों में लगभग समस्त काव्य लिखा गया है।

"पुरुष हृदय गस्भीर वड़ा है ,

सहज न मिलती उसकी थाह ।

कैसे लोग छिपा लेते हैं,

मन में चुटकी लेती चाह।।"

इस प्रकार के छन्द में भाव को व्यक्त करने एवं दृश्य को ग्रंकन करने की क्षमता है।

दूसरे प्रकार का छन्द पद्धरि है जिसमें १६ श्रक्षर है। उसमें गति देने की क्षमता है। यथा—

"बड़े हैं ग्राप, पूज्य हे देव,

नहीं मन में मेरे कुछ भेव ;

किसे दूँ दोष कालगति कूर,

मुक्ते ले गई सुपथ से दूर ॥??

तीसरा छन्द गीत है—

"यह सेना नदी सी यदी था रही है , घटा सी यह धिरकर चढी था रही है ।

घटा सा यह । घरकर चढ़ा ग्रा रहा है। है ग्रिरियों के जंगल का करती सफाया.

पहाड़ों ने स्वागत में सर को सुकाया।

गई सूख निदयों ने पथ दे बुलाया,

स्वयं मृत्यु भी डर से थरां रही है।"

दोप—इस काव्य में किव ने एक दो स्थल पर काव्यमयी भाषा के लोभ की संवरण न कर इस वात का ध्यान नहीं किया कि प्रवसर पर किस प्रकार की भाषा प्रयोग में लाई जावे। जिस समय कुवेरनागा नदी में डूव रहीं धी उस प्रवसर पर किव की धालंकारिक काव्यमयी भाषा उचित नहीं प्रतीत होती। यथा—

"सरिते श्रवुध वालिका है,

जो त् ललित पुतली देख।

नहीं कर सकी मोह संवरण,

सुन्दरता की प्रतिमा पेखा।

खींच उठा ही लिया गोद में ,

तुने उसको प्यार किया।

मुला लहरियों के मूले में,

फुलों का उपहार दिया।

कटा कटा जो फिरता है,

नभ में थल्हड़ वह दिब्य पतंग।

व्याह रचेगी क्या गुढ़िया का,

कवा के गुड्हें के संग॥"

इसी प्रकार उस सुन्दरी से, जिसने कि अभी अभी संज्ञालाभ प्राप्त किया है, कमला की अवतार एवं तेरे शुचि वसन्त ने खाई कभी ग्रीष्म की आंच नहीं, आदि कहना परिस्थित पर परदा डालना है। इसी प्रकार वीगा का कथन हास्यास्पद ही हो जाता है भ्योंकि अभी उसका पिता चन्द्रगुप्त द्वारा वध किया गया है और उसके वध पर उसने अश्रु बहाये है, वही उसी समय चन्द्रगुप्त को इस प्रकार कहे कि—

"स्रो स्तेह प्रेम पाया मैंने,

तुमने मेरा दु:स बाँट लिया।

यदि है धनाथ कर दिया सुमे , तो बनो नाथ धपनी कर लो। ध्रव विलग नहीं करके सुमको ,

श्रपनी सेवा का श्रवसर दो।।"

यह विरोधाभास ही है जो किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। व्याकरण सम्बन्धी वहत से दोग है। यथा—

|       | _          |            |           |
|-------|------------|------------|-----------|
| वृब्ह | 83         | नमित       | नत        |
|       | ሂ३         | पाडित      | पडित      |
|       | 57         | श्राप      | शाप       |
|       | <b>५</b> २ | धनेकों     | म्रनेक    |
|       | <b>६२</b>  | इसथल       | स्यल      |
|       | ३११        | ग्राधीन    | स्रधीन    |
|       | 4 3        | क्षात्रालय | छ।त्रालय  |
|       | १५०        | साम्राज्ञी | सम्राज्ञी |
|       | ६६         | मगधी       | मागघ      |
|       | ६४         | सकुचि      | संकोच     |

#### लिंगदोप--

७६ उसका पत ७६ क्षितिज भागती जाती १६० गया हमारा सर खा उसकी पत भागता जाता गये हमारे सर खा।

## दशम अध्यायं

# हिन्दी काव्य में आधुनिक महाकाव्यों का स्थान

मानवता के लिए महाकाव्य का मूल्य

युग का प्रभाव साहित्य पर और साहित्य का प्रभाव युग पर प्रवश्य पृज्ता है। इन दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है। समय परिवर्तनशील है। उसमें नाना प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं किन्तु मानव-चेतना का परिवर्तन । घोष्रता से नहीं हुम्रा करता। म्राज हमारा ग्राचरण प्राचीन काल से भिन्न नहीं है। वह म्राज भी उस समय के जीवन से तादातम्य स्थापित करना चाहता है। इसका कारण यही है कि मानवजीवन की समस्यायें कुछ तो चिरन्तन सत्य पर माधारित होती हैं, कुछ कालव्यापिनी होती है और कुछ क्षिणिक हुम्रा करती है।

चिरन्तन सत्य से मेरा ग्रभिप्राय उन मनोभावों से है जो सर्वकालीन ग्रौर सर्वदेशीय होते है। उदाहरणस्वरूप माँ का वात्सत्य प्रेम चाहे भारतवर्ष ग्रयवा ग्रमेरिका या इंगलैएड का हो, एक प्रकार का ही होगा। उसी प्रकार लौकिक प्रण्य प्रेमी ग्रौर प्रेमिका एक दूसरे के प्रति उसी प्रकार का अनुभव करते हैं। इसमें काल ग्रौर स्थान का व्यवधान नहीं पड़ता, जैसे शकुरतला ग्रौर दुष्यन्त के प्रेम का ग्रनुभव ग्राज भी नायक ग्रौर नायकाग्रो के हृदय में उसी प्रकार होता है। यही दशा ग्रन्य मनोभावों की है। इस प्रकार चिरन्तन सत्य पर ग्रवलिवत जीवनपरम्परा ग्रक्षुएण रूप से प्रवाहित होती रहती है, किन्तु वाह्य परिस्थितयों में परिवर्तन होता रहता है। वे परिवर्तन राजनीतिक, धार्मिक ग्रीर ग्रामिक ग्रादि होते हैं। कलाकार इन परिवर्तनों से उत्पन्न जो कठिनाइयाँ होती है उनका निराकरण नायक द्वारा करता रहता है। इस कारण हममें वहुत कम परिवर्तन हो पाता है।

कलाकार तात्कालिक समस्याम्रो से भी प्रभावित होता है किन्तु महाकाव्य का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय ये समस्यायें नहीं वन सक्ती जब तक उनका सम्बन्ध मानव के चिरन्तन सत्य से न होवे। उनके निराकरण के लिए तात्कालिक रचनायें ही बहुधा पर्याप्त होती है। कुछ तात्कालिक समस्यायें होती है जो उस युग में ही सीमित रहती है। जैसे म्रमेरिका की दासप्रया एक समस्या वन गई, जिसके लिए 'ग्रंकल टाम्स कैविन' नाम का उपन्यास इतना विरोधी सिद्ध हुग्रा है कि उसने अपनी करुणा से संसार को रुला दिया परन्तु ग्राज ग्रंकिल टाम्स कैविन का मूल्य केवल उस करुणा के कारण ही है जो लेखक की वाणी से प्रवाहित हुई थी।

महाकाव्य का प्रग्रय सांस्कृतिक प्रयत्न है। ग्रवः कलाकार उन स्थितियों ग्रीर मनोभावों को, जो हमारी रागात्मक ग्रन्तः प्रकृति को प्रभावित करती हैं, महाकाव्य में सिन्तिवेश करने का प्रयत्न करता है। जो कलाकार मानवजीवन की जिटलताग्रों की गम्भीरता को जितने ग्रंश तक ग्रिभव्यक्ति दे सकता है, वही श्रेष्ठ कलाकार माना जावेगा।

युग के जीवन की जिटलतायों से मेरा तास्त्रयं यही है कि उनका समन्वय इतिहास, विज्ञान तथा दर्शन से होना उचित है। अगर हम अपने जीवन की जिटल समस्यायों को समन्वित करना चाहते हैं तो हमें इतिहास का अध्ययन करना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि जो परिस्थितियों प्राचीन काल के लिए उपयोगी थी, यदि वे आज हमारे लिए अनावश्यक है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, केवल उपयोगी वस्तु ही ग्रहण करनी होगी। इसी प्रकार विज्ञान को अपनाना होगा।

यह युग वैज्ञानिक है। प्रत्येक प्राचीन वस्तु विज्ञान की कसीटी पर कसी जाती है। ग्रतः ग्राज के कलाकार को सचेत रहना है कि वह जीवन की पूर्ण समस्याग्रों का एवं उसके जीवन के साधन का इस प्रकार ग्राविष्कार करे कि वे मानवता के लिए उपयोगी हों। ग्रनुपयोगी वस्तुग्रों के लिए संघर्ष करता रहे। साथ ही विज्ञान की नवीनतम खोजों से भिज्ञ रहे ग्रीर उनसे सम्बन्ध स्यापित करता रहे।

दर्शन का तात्वर्य मानव की अन्तर्मुख ब्याख्या करना है। वहिर्मुख मानव की व्याख्या के लिए नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि अनेक शास्त्र हैं, परन्तु अन्तर्मुख व्याख्या का अनुगमन केवल दर्शन ही हमें दे सकते हैं। चरम सत्य क्या है यह प्रकृत नया नहीं है। सम्भवतः अनादि काल से मानव इसी में उलका है और इसी के लिए अनेक दर्शनों का निर्माण हुआ है। कलाकार भी इस प्रकृत से तटस्य नहीं रह सकता। जहाँ कलाकार मानव के वहिर्मुख की व्याख्या करता है और संघर्ष अथवा द्वन्द्व का चित्रण उपस्थित करके योग्यतम प्राणी के जीवित रहने का अधिकार (सरवाइवल-माफ-दि-फिटेस्ट) का उद्घीप करता है और प्राकृतिक संग्रह (नेचुरल सेलेक्शन) को ही जीवन का चरम सत्य मानता है, वहाँ दूसरी ओर कलाकार समस्त

सत्ताओं में एक ही सत्ता का ग्राभास देखता हुग्रा परस्पर सहयोग का राग सुनाता है। उसका संघर्ष भी सहयोग के लिए है ग्रौर ग्रतृष्त मानवता की चिरतृष्ति उसे शान्ति ग्रौर सत्य में ही दिखलाई देती है।

इतिहास, विज्ञान और दर्शन के समन्वय से मनुष्य पूर्ण मानव वनता है, अतः कलाकार का प्रधान कर्त्तव्य यह हो जाता है कि वह पूर्ण मानवता की सृष्टि करे। जो कलाकार मानवजीवन की विभिन्न परिस्थितियों—ममता, प्रेम, उल्लास एवं धमं आदि का सम्यक् विवेचन कर सके वही थेष्ठ कलाकार होगा और उसकी कृति महाकाव्य कहलाने की अधिकारिणी होगी। परिवर्तन के इस युग में सम्भवतः अनेक कलाकार महाकाव्य की इस परिभापा से सहमत न होंगे। उन्हें पश्चिम के सम्मोहन मन्य ने इतना प्रभावित कर दिया है कि वे इसकी मोहिनो से मुग्ध होकर इस तथ्य के प्रति सम्भवतः उदासीन से हो गए हैं और वह मन्त्र है सम्वेदना। एक सम्वेदना और उसी सम्वेदना के प्रति अन्य समस्त सम्वेदनायें उन्मुख हो यही आज के अनेक महाकाव्यकारों का चरम लक्ष्य जान पड़ता है। उस सम्वेदना के पूर्ण की और ध्यान देना अना-वर्यक समभा जाता है।

हमने जो कुछ महाकाव्य के लिए कहा है उसके लिए यह ग्रावश्यक होगा कि कलाकार प्रकृति का पूर्ण चित्रण एवं प्रेम ग्रौर वात्सल्य श्रादि मानव के चिरन्तन भावों का पूर्ण विवेचन करे ग्रौर उससे मानवजीवन के प्रत्येक पक्ष का पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित करे।

### महाकाव्यों का स्थान-निर्देश

मालोच्य काल के कलाकारों की कृतियों का स्थान-निर्देश हमें उपर्युक्त वातों को दृष्टिकीए में रखकर करना होगा। सर्वप्रथम जब हम भारतेन्दुकाल पर दृष्टियात करते हैं तो विदित होता है कि उस काल में किसी महाकाव्य का प्रएायन सम्भव न हो सका। इसके पश्चात् हम द्विवेदी युग में प्रवेश करते हैं। द्विवेदी युग महाकाव्य के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। इस युग में हमें ठीन महाकाव्य उपलब्ध होते हैं। 'प्रियप्रवास' और 'रामचरित्रचिन्तामिए' विशुद्ध द्विवेदी युग की रचनाएँ हैं। 'साकेत' पर भी द्विवेदी युग की छाप स्पष्ट परिन्तिसत होती है।

हम पहिले कह चुके है कि भारतीय साहित्य में अधिकांश महाकाव्यों का उद्भव रामायण और महाभारत से हुआ है। इस युग के महाकाव्य भी इसके अपवाद नहीं है। वियत्रवास की रचना का आधार महाभारत है और राम चरितविन्तामिण और साकेत का आधार रामायण है।

• काव्य है।

में कृष्ण महाभारत के आघार पर कमंयोगी एवं लोकियम प्रवत्तित हुए। वे गोपीरमण, माखनचोर नहीं है, विक वे युगभावना के प्रमुख्य है। इसमें श्रीकृष्ण के जीवन की एकांगता का त्याग करके उनके सर्वागीण जीवन के संदेश की ग्रोर ले जाने का आग्रह है। यही दशा राधा की है। राधा एकान्त प्रेमिका नहीं है। वह अन्य प्राणियों के दुःज से विगलित होकर सम्वेदनशील हो जाती है और वह "दीनों की थी वहिन जननी थी यनाधितों की" लोकसेविका के रूप में देशी जाती है। इस प्रकार प्रियप्रवास में मानवता के लिए अमर सन्देश है जो सर्वकालीन, सर्वे-देशीय है। इतने उदात और महत् उद्देश्य प्राप्त होना कठिन है। काव्य की दृष्टि से भी उसके प्रवाह में गित और माधुर्य है। यह इस युग का सर्वश्रेष्ठ

रामचिरत उपाध्याय रिचत रामचिरतिचिन्तामिण में रामचन्द्र जी की मर्यादा की रक्षा नहीं हो पाई है। इस महाजाव्य में न तो रामचन्द्र का उज्ज्वल चिरत्र ग्राया है भीर न अन्य किसी पात्र के चिरत्र का सहृदयतापूर्वं कि विवेचन हुआ है। किन ने मार्मिक स्थलों की उपेक्षा की है। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्चादर्श मिलन हो गए और काव्य की गरिमा नष्टप्राय हो गई।

इस युग का अन्तिम कान्य साकेत है। यह महाकान्य जीवन के विविध चित्रों से युक्त है। इसमें मौलिक चिन्तन है और कल्पना की ऊँची उड़ान। साय ही उपेक्षिताओं को उस आसन पर ला विठाया जिसके लिए आज का सभ्य मानव उत्सुक है। वर्तमान आदशों की रक्षा और पारिवारिक सम्बन्ध इस महाकान्य के प्राण है।

इस प्रकार द्विवेदी युग में दो महाकाव्य प्रियप्रवास और साकेत रह जाते हैं। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय सुजन पाठकजन ही करें। दोनों महाकाव्यों की ग्राधारिशला प्रागैतिहासिक काल है। दोनों किवयों ने हमारे सम्मुख उज्ज्वल स्वरूप रखने का प्रयत्न किया है। साकेत काल-विशेष का महाकाव्य है। वर्तमान इसमें इतना प्रतिफलित हो उठा है जिसके ग्रागे हमारी परम्परावद्व घारणायें मन्द हो जाती है। त्रेता युग के ग्रादर्श के प्रति जो श्रद्धा सामान्य हिन्दू जीवन में रामायण के द्वारा उत्पन्न हुई थी और राम-चिरतमानस ने जिसे दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया या वह श्रद्धा साकेत में शिथल हो गई है। वृद्धिवाद और नैतिक्ता के कठोर प्रहार साकेत की कैकेयी भीर जीमला द्वारा निरन्तर होते रहे। साकेत के लक्ष्मण भी ग्रनन्य भावापन्त

लक्ष्मरा नहीं है। कठोर वृद्धिवाद के श्रंकुश से निश्चित मार्ग पर चलने वाले मतंग की भौति लक्ष्मरा की कर्तव्यनिष्ठा उनके विवेक का परिसाम है— भिवत का नहीं।

यदि इस दृष्टि से साकेत की तुलना की जावे तो हमें आकाश-पाताल का अन्तर दिखलाई देगा। प्रियप्रवास में रावा और गोपियों की श्रद्धा, विवेक का आश्रय है और साकेत में राम के अतिरिक्त अन्य पात्रों का विवेक उसकी, श्रद्धा का आश्रय है।

इसके परचात् हम छायावादी युग में प्रवेश करते हैं। इस युग को कई नामों से अभिहित किया जाता है। कोई प्रसाद काल कहता है, कोई प्रसाद-पन्त-निराला युग कहता है और कोई प्रसुमन काल (प्रसाद-मुमित्रानन्दन पन्त-महादेवी वर्मा और निराला के नाम से) कहता है। यह युग सन् १६२१ ई० से १६४० ई० तक माना जा सकता है। इसके अन्तिम दशाब्द के उत्तराई में प्रगतिवाद की धारा प्रवाहित हो चली थी। इस काल में कामायनी, नूरजहाँ, सिद्धार्थ, वैदेही-वनवास और दैत्यवंश महाकाब्य प्राप्त होते है।

इन महाकान्यों के रचनाकाल को देखकर हमें प्रतीत होता है कि इसके प्रयम दशान्द में कोई महाकान्य उपलब्ध न हो सका। कारण स्पष्ट है। सन् १९१३ के लगभग रवीन्द्र को गीतांजिल पर 'नोवल-पुरस्कार' प्राप्त हुआ या। इस पुरस्कार ने हिन्दी किवयों को यह प्रेरणा दी कि वे रवीन्द्र का अध्ययन करें। रवीन्द्र के अध्ययन के साथ ही उन प्रवृत्तियों की ओर भी ध्यान गया जिनके कारणा रवीन्द्र की इतनी स्तुति हुई थी। यह सच है कि रवीन्द्र की किवता अनुभूति-प्रधान है और अनुभूति-प्रधान कान्यों में किव की वृत्ति अन्तर्मुखी होती है। अन्तर्मुखी वृत्ति के साथ किय के लिए इतिवृत्तान्मक विहर्मुख वृत्तिप्रधान कान्य लिखना अधिक सुन्दर नहीं होता है। अन्तर्मुखी वृत्ति गीतिकान्यों का निर्माण करती है इसलिए इस दशक में गीतिकान्यों की वाढ़ आ गई।

अन्तर्मुंखी वृत्तिप्रधान गीतिकाव्य रचियता कवियों की मानसिक पृष्ठभूमि के निर्माण के लिए कुछ समय अपेक्षित रहता है। इस समय कि शैलीविशेष पर अधिकार पाने की चेष्टा करता है। जब तक शैलीविशेष पर पूर्ण अधिकार नहीं हो जाता, इतिवृत्तात्मक बहिमुख वृत्तिप्रधान काव्य की रचना सम्भव नहीं होती। प्रयोग का काल समाप्त हुआ और तीसरे दशक ने इस शैली में कुछ महाकाव्य दिए।

हम जपर कह चुके हें अन्तर्मुस वृत्ति प्रवानतः गीतिकाव्यों के लिए
प्रिषक अपयोगी सिद्ध होती है। इम काल में जब एक विशेष शैली पर गीतिकाव्य लिखते लिखते कुछ मार्ग स्पष्ट हो चला तब नामायनी का उदय हुआ।
प्रसाद स्वभावनः भावुक ह्दय के थे। उनकी गद्य-रचनाग्रों में भी भावुकता
स्पष्ट देवी जा सनती है। क्या नाटन, त्या अग्न्यान, क्या कहानिर्गा सब-कीसब कृतियां भावात्मक वर्णनों में भरी हुई है। उनकी यह वृत्ति उनका
व्यक्तित्व बन गई थी जिसका मुन्दरतम प्रदर्शन कामायनी में हुआ।

वामायनी भावचित्रों के साथ कल्पना के जिस जगत् में पाठक की मनी-वृत्ति को पहुँचा देती है यह केवल प्रान्तरिक प्रमुभूति का विषय है—

"हे यभान की चपल वालिके, री ललाट की सल लेखा! हरी-भरी सी दाँड-धूप, थो, जल माया की चल-रेखा। यरी व्याधि की सूत्र धारिखी! थरी खाधि मधुमय श्रमिशाप! हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुष्य सृष्टि में सुन्दर पाप।।"

इन छन्दों में चिन्ता का कारण उससे होने वाला शारीरिक विकार, मनुष्य के पुरुषार्थ, उसके हृदयोद्वेग, उसका विवानत प्रभाव, उसकी अमर जीवन को जराग्रस्त करने की शक्ति का चित्रण तो है ही, फिर भी ग्राधि के साथ मधुमय ग्रभिशाप की भावना ग्रीर पुण्य सृष्टि में सुन्दर पाप की सृष्टि के द्वारा चिन्ता के मनोरम रूप ग्रीर उसके दुषाद स्वरूप की जो कल्पना है वह भ्रमुपम है।

"जब लीला से तुम सीख रहे,
कोरक कोने में लुक रहना;
तब शिथिल सुरिभ से धरशी में,
विद्यलन न हुई थी ? सच कहना।

चवत छन्द में-

"इक भीजे चहले पढ़े, बूढ़े वहे हजार। फिते न थ्रौगुन जग करत, नै वय चढ़ती वार॥"

विहारी का भाव स्पष्ट है परन्तु योवन की सलज्ज मादकता का जो चित्र "जव लीला से तुम सीख रहे कोरक कोने में लुक रहना" में व्यक्त हुग्रा है वह विहारी की उपदेशात्मक प्रवृत्ति को वहुत पीछे छोड़ देता है। साथ ही "भीजे से बूड़े वह हजार" तक की व्यास्या से कुछ प्रधिक "सुरिभ शिथिल से घरणी में विछलन न हुई थी" में व्यक्त हुग्रा है। इतना होते हुए भी 'सच कहना' से व्यक्त-होने वाली ग्रात्मीयता इस छन्द का गम्भीरतम ग्रश है जिसका दोहे में कही नाम सांकेतिक शब्दों का इस प्रकार प्रयोग कामायनीकार की कृति में चरितायं हो गया।

यद्यपि इस काल में गीतिकाव्यों और मुक्तकों में अधिकांशत: इसी प्रकार की कल्पनाओं से काम लिया जाता रहा है फिर भी महाकाव्यों में इस समय के विहर्मुख वृत्तिप्रधान शैली पर प्रयोग होता रहा। यद्यपि कामा-यनी और तुलसीदास इसके अपवाद थे।

इस काल के अन्य महाकाव्य नूरजहाँ, सिद्धार्थ, वैदेही-वनवास ग्रीर दैत्यवंश भी हैं, परन्तु मानव-हृद्य को मुख करने की-जो शक्ति कामायनी को प्राप्त. है वह इनमें से किसी को प्राप्त नहीं हुई। इसका विशेष विदेचन हम भ्रागे चलकर करेंगे।

छायावादीयुक्त परम्परा पश्चिम की भौति भारतवर्ष में भी श्रकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस शताब्दी का पंचम दशक न केवल महाकाब्यों में वरन् मुक्तक भीर गीतिकाब्यों में भी छायावाद से पल्ला छुड़ाते हुए दिखलाई देता है। फिर एक बार श्रनुभूति की स्पष्ट ब्यञ्जना पर बल दिया जाने लगा।

यद्यपि छायावाद का प्यानो फूट चुका था परन्तु उसकी भनकार महा-मानव में सुनाई देती है। लम्बी-चौड़ी प्रस्तावना लिखने के उपरान्त भी महा-मानव केवल उस टूटे तारे की भनकार ही रही।

इस काल में फिर आदर्श पूजा की श्रोर प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है श्रीर पद्मा- विती, उर्मिला, दुर्गा, श्रुवस्वामिनी श्रादि दिव्य श्रीर मदिव्य नायिकायें काव्य का विषय वनीं। साथ ही, भगवान् कृष्ण, भरत जैसे दिव्य-गुण-सम्पन्न मानवादर्शों का भी चरित्र उपस्थित किया गया। साकेत-संत इस काल की सुन्दर रचना है, परन्तु मेरा विचार है कि सर्वोत्तम मानव का श्रादर्श उपस्थित करने वाला योगिराज कृष्ण का चरित्र कृष्णायन इस काल की सर्वश्रेष्ठ रचना है।-

# महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन

महाकाव्यों के स्थाननिर्देश के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक महाकाव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन किया जावे। अतः अधीलिखित वातों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करेंगे।

- (१) तुलनात्मक चरित्र-चित्रण-- नायक-नायिका ।
- (२) तुलनात्मक प्रकृति-चित्रस्य---(क) प्रकृति का संक्ष्णिष्ट वर्ण्न।

- ( ख ) प्रकृति का सम्वेदनात्मक स्वरूप ।
- (ग) प्रकृति का मानवीकरण।
- (३) तुलनात्मक रसनिरूपण।
- (४) तुलनात्मक महाकाच्य के सन्देश ।
- (५) तुलनात्मक कलापक्ष-
  - (क) रूपवर्णन।
  - ( ख ) दृश्यवर्णन ।
  - (ग) ग्रलं कारयोजना सादृश्मुलक ग्रलंकार।
  - (घ) भाषा।

# तुलनात्मक चरित्र-चित्रण

## ( श्र ) नायक का चरित्र-

.. प्रियप्रवास के नावक श्रीकृष्ण है। उसमें उनका चरित्र एक स्नानर्श मानव के रूप में व्यक्त हुआ है। कृष्ण के सम्मुख दो मार्ग थे, एक तो गोपियों के साथ पुनिमलन एव श्रात्महित की सिद्धि श्रीर दूसरा था मथुरा में रहकर कंस के अत्याचारों के प्रतिकार में श्रात्म-उत्सर्ग।

कृष्ण ने प्रेय मार्ग को त्याग कर श्रेयमार्ग का ग्राश्रय लिया क्योकि— "वे जी से हैं श्रविन जन के, प्राणियों के हितेषी। प्राणों से हैं श्रधिक उनको,

विश्व का ग्रेम प्यारा॥"

जो ब्यक्ति ग्रपने प्राणों को निस्स्वार्थ भूतहित ग्रीर लोकसेवा में ग्रपित करना चाहता हो उसके लिए गोप-गोपियों का रुदन वाधक नहीं होता । ऐसे ही ब्यक्ति समाज के लिए उपयोगी एवं मानव समाज के उद्धारक हो सकते हैं। कृष्ण का यही चरित्र ग्रादि से ग्रन्त तक प्रियप्रवास का प्रतिपाद्य विषय रहा। न उसमें कही स्खलन है ग्रीर न विराम। सतत लोककल्याण के लिए गतिमान कृष्ण मानवता के एक ग्रादर्श है।

रामचरितचिन्तामिं के नायक रामचन्द्र जी है। उनका चरित्र उदात्त होते हुए भी निम्न श्रेणी का व्यक्त किया गया है। यद्यपि उन्हें राज्य से प्रेम नहीं है ग्रोर उसे त्यान भी दिया है किन्तु उनका यह कथन कि—

> "दुर्दैंच ने ही राज्य देकर , हाथ से फिर ले लिया।

मुमको श्रिकंचन कर दिया,

घर भी नहीं रहने दिया।।
विधि है विमुख वस वन्धु,

इससे भूप की मित खो गयी।
जो बात श्रमुचित भी न थी,
वह भी श्रमानक हो गयी॥"

इसको सुनकर हृदय में यही घारणा होती है कि राम में उदात्त भावना का नाम भी नहीं। वह तो राज्यलोलुप, विधि पर विश्वास करने वाला, पिता को दोप देने वाला एक साधारण व्यक्ति है। ग्रागे चलकर राम का चरित्र श्रीर भी गिर गया है। वे सीता से कहते है कि——

> "भद्रे! कहो लंकिश के घर, में रहीं तो चोभ से।"

फिर कहते हैं--

भसंसार में ग्रुक्को न कोई,
भीर समके इसलिए,
मेंने किया रख तुम बताश्रो,
स्मित बदन हो किसलिए?
होकर कर्लकित में रहूँ,
क्यों राम मेरा नाम है।
चाहे जहाँ जाश्रो चली,
तुमसे न कुछ भी काम है।

यह कथन एक सामान्य पुरुष का हो सकता है। राम का चरित्र न तो उनके अनुकूल ही हुआ है और न समाज के योग्य ही।

साकेत का नायक लक्ष्मण है जो इस पद के लिये सर्वया उपयुक्त है। वह निर्भीक, स्पष्टवक्ता, वीर और संयमी है। ये गुण नायक के लिए पर्याप्त है। उसमें स्वाभाविक उग्रता है। उमिला तो उसके इसी उग्र स्वरूप एवं ऐंठ पर मुग्ध हुई थी। यथा——

"श्रव भी वह ऐंड सुमती, तव हूँ यह ग्राज जूमती।"

यही नहीं, लक्ष्मण के वचन 'निज वधू उमिला को ही जाना'—स्त्री-हृदय ही समभ सकता है कि वह ऐसे संयमी पित को पाकर कितनी सीभाग्य-वती है। यह सब होते हुए भी मानवकल्याण एवं समाजकल्याण की भावना नहीं न्यक्त हुई। साकेत का नायक घीरोदात्त नायक है। जहीं-तहीं उसमें घीरलित की भावना भी दिखलाई पड़ती है। यह प्रकृतिनिपर्यय साकेत के न केवल लक्ष्मण्-चरित्र में ही वरन् लगभग सभी पात्रों में है और लक्ष्मण का चरित्र तो इस दृष्टि से इतना संयत हो गया है कि जो उसे एक कामुक के रूप में उपस्थित किया गया है। यथा—

> "क्यों न में मद मत्त गज सा मूम लूँ, कर-कमल लायो तुम्हारा चूम लूँ?

पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वहीं, चूम कर फिर फिर उसे बोले यही।"

लक्ष्मण के चरित्र के प्रति यह भावना जनता सहन कर लेती यदि वाल्मीकि के लक्ष्मण श्रीर तुलसी के लक्ष्मण का श्रादर्श उसके समक्ष न होता।

्रकंपायनी का नायक मनु है। मनु विलासी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु है किन्तु, उसका चित्र अन्त में निवेंद को प्राप्त कर शान्ति प्राप्त करता है। कामायनी में सांसारिक पुरुष का स्वरूप दिखलाया गया है। जब मनु के मन में तरल वासना का संचार होता है तो जैसे ग्राज के से मधु-प्रेमी पित मधुपान के लिए अपनी पत्नी से न्नाग्रह करते हैं उसी प्रकार मनु भी अपनी पत्नी से न्नाग्रह करता है—

"दैवों को श्रिपंत मधु मिश्रित , सोम श्रधर से खू लो । मादकता दोला पर प्रेयसि ,

श्राश्रो मिल कर सूलो ॥"

श्रद्धा के समभाने पर वह अपनी बात पर दृढ़ है और कहता है कि तुम इसे पी लो और फिर—

> "वही करूँगा जो कहती हो , सत्य श्रकेला सुख क्या ।"

किन्तु श्रद्धा पर एकाधिपत्य स्थापित करने वाला मनु श्रद्धा को त्याग देता है श्रीर श्रन्त में उसकी महत्ता को स्वीकार कर छेता है श्रीर उसके मातृत्व पर भी उसकी श्रास्था हो जाती है। उसके हृदय से यह वाक्य निकल पड़े—

> "तुम देवि ग्राह कितनी उदार , यह मातृ मूर्चि है निर्विकार ।''

इसमें मानवकल्याएं के लिए समन्वयं का सुन्दर सन्देश दिया। कामायनी के मनु के व्यक्तित्व के विकास में श्रद्धा के प्रति उदार भावना का उदय सहज श्रीर विवेकजन्य नहीं है। उपकार से नत मनु यदि श्रद्धा के प्रति श्रद्धालु होता है तो हम केवल इतना समभ सकते हैं कि मनु का मन अभी इतना नीचे नहीं गिरा था कि वह कृतज्ञता स्वीकार न करता। श्रद्धा की इच्छाविहीन सेवा का प्रतिदान यह नहीं था कि मनु उसे छोड़ कर तपस्या के लिए चला जाता। उसका प्रतिदान केवल यही था कि मनु श्रद्धा के पुत्र मानव को मानवता के उपयुक्त शिक्षा देकर उसके ऋएं से उऋएं होता। मनु का यह आकस्मिक प्रवास उसके हृदयदीवंल्य का सूचक है जिसमें पड़कर एकान्त साधना विशुद्ध स्वार्थ के लिए होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसे आज के विचारक मनु के चरित्र का विकास कहते हैं उसमें भी स्व की पूर्णता का स्वार्थ छिपा हुआ है। मनु का यह चरित्र और कुछ भले हो, मानवता का आदर्श नहीं।

नूरजहाँ का नायक जहाँगीर है जो धीरललित कहा जा सकता है। वह प्रेमी है, किन्तु उसका प्रेम अकर्मण्य पुरुप का ही प्रेम है। वह इसलिये कि मेहर के प्राप्त करने में आदि से अन्त तक उसका प्रयास चलता रहा किन्तु साहसिवहीन तस्कर की भाँति। साथ ही वह विलासी भी था, क्योंकि वह सब कुछ मेहर पर ही छोड़ता था। यथा—

"राज्य करो तुम मूर्ति तुम्हारी ,
रहूँ देवता में प्रतियाम ।
श्रपने हाथों से नित केवल ,
सुसे पिला देना दो जाम ॥"

जहाँगीर के चरित्र में प्रेमी की विशुद्धता नहीं रही है। अनारकली उसके लिए मर सकी परन्तु जहाँगीर इतना ऊँचा न उठ सका कि अपने पिता की अवहेलना करके अनारकली को स्वीकार करता। इसे हम उसकी पितृ-भिनत में नहीं गिन सकते क्योंकि इसी जहाँगीर ने एक दिन अपने पिता के प्रति विद्रोह किया और उसका कारण है राज्यलिप्सा। यदि इसका कारण अनारकली अथवा नूरजहाँ होती तो हम कम से कम उसे प्रेमी कहकर पुकार सकते। सच तो यह है कि नूरजहाँ शियाल मनोवृत्तियों का काव्य है।

सिद्धार्थ में सिद्धार्थ का चरित्र उत्तम है। वह सौम्य, वीर्य, प्रेमी, सहृदय एवं दृढ़ संकल्प वाला पुरुप था। त्यागभावना के कारण ही वह संसार का कल्याण कर सका। यदि वह गोपा के मोह में पड़कर इन्द्रियजन्य सुखों

को भोगा करता तो वह भी साधारण व्यक्तियों की तरह पृथ्वी के भार तुल्य होता। उसी के त्याग का प्रभाव था कि—

"फैला धर्म प्रभात था,
श्रवनि पीयृष संचार - सा।
रोगी-वृद्ध-श्रशक्त भी मुद्दित थे,
पा स्वास्थ्य की सम्पदा॥
भूषों ने रण से निवृत्त श्रिस की,
क्रोधाग्नि से मुक्त हो।
सारी संस्रति सत्य चिन्तन,
परा निर्वाण भावा बनी॥"

सत्य ग्रीर ग्रहिंसा ग्रीर साम्य भावना इस चरित्र की मानवता के लिए ग्रमर देन है।

वैदेही-वनवास के नायक श्री रामचन्द्र जी है। वे घीर, वीर, गम्भीर है श्रीर लोकाराधन के लिए श्रात्मसुखों की तिलांजिल श्रीर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए कटिवद्ध है। इसीलिए उन्होंने श्रपनी ह्रवेश्वरी सीता को भी त्याग दिया। राम ने लोकाराधन श्रपना ध्येय बना लिया। उसके लिए न तो पत्नी ही वाधक हो सकती थी श्रीर न भाई ही। क्या सीता का त्याग राम के लिए साधारए। वात थी? नहीं, देखिये—

''तात विदित हो कैसे श्रन्तर्वेदना , काद कलेजा क्यों में दिखाऊँ तुम्हें। स्वयं वन गया जब में निर्मम जीव तो, मर्मस्थल का मर्म क्यों वताऊँ तुम्हें॥''

यह त्याग मानवन ल्यां स् के लिए किया गया है। रामचन्द्र का प्रयत्ने यही रहा है कि समाज में दुःख समूल नष्ट हो ग्रीर घर में सरस शान्ति की धारा प्रवाहित रहे। यथा—

"कोईं कभी श्रमुख मुख देखे नहीं , सुख मय वासर से विलसित वसुधा रहे।"

वैदेही-वनवास का यही प्रतिपाद्य विषय रहा है। उसकी पूर्ति मे क्या राम, क्या सीता सभी संलग्न दिखाई पड़ते है।

दैत्यवंश महाकाव्य के कई एक नायक है। उनमें मबसे प्रधान मध्य नायक विल है। वह वीर, दानी और योग्य भूपाल है। उसने प्रजा के हित के लिए समस्त उपकरण एकत्र किये। दानी होने के नारण ही उसे कष्ट भोगने पड़े। यहाँ पर विचारगीय प्रश्न यह है कि विल की यज्ञरचना शुद्ध एवं सारिवक ग्राधार पर थी ग्रथवा राज्यलिया की भावना मिश्रिता।

विल इन्द्रासन पाकर साम्राज्य स्थापित करने की दृढ़ धारणा से ही यह यज्ञ कर रहा था जिसका प्रतिफल वामन ने पाताल का ग्राधिपित वनाकर दिया।

समाज में यज्ञ और तप कष्टिनिवारण एवं शान्तिस्थापन के लिए होते हैं। यदि मानवता को इससे कल्याण न हुआ तो फिर यह तप डोंग ही सिद्ध होगा।

कृष्णायन के नायक कृष्ण है। वह शक्ति, शील ग्रीर सौन्दर्य से ग्रीत-प्रोत प्रवल समाज-सुधारक एवं धर्म-संस्थापक है। ग्रापत्तियाँ उनके दृढ संकल्प में वाधक नहीं हो सकती। उन्होंने कंस, शिशुपाल ग्रीर जरासिन्धु ऐसे ग्रत्याचारियों को नष्ट किया। यही नहीं, दुर्योधन, शकुनि ग्रादि दुर्जनों को दमन कर धर्म-सुत को सिहासनाल्द कराया ग्रीर मोहग्रस्त ग्रर्जुन को गीता का ज्ञान दे सन्मागं पर चलाया। इस प्रकार वे सर्वगुणसम्पन्न पुष्प हैं।

कृष्णायन के कृष्ण का स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं है, न केवल कवि-कल्पना की दृष्टि से, क्योंकि कृष्णायन के कृष्ण कहीं सूर के कृष्ण है, कही श्रीमद्भाग्वत के श्रीर कहीं महाभारत के।

वे जीवन घारण करते हैं—लोकाराधन के लिए, वज जाते है नन्द-यशोदा के वरदान की सफलता के लिए, खेलते हैं खेल के प्रसंगों में दुष्टों का दमन करने के लिए, माखनचोरी करते हैं गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, चीरहरण करते हैं गोपियों को नैतिक शिक्षा देने के लिए, मथुरा का स्नापनन है सार्थ राज्य के संस्थापन के लिए, शिक्माणी, मित्रंवदा, सत्यभामा, कालिन्दी, जामवन्ती स्नादि का परिण्य, कृष्ण की भोगलिप्सा का परिण्याम नहीं वरन् इन कुमारियों की मनोकामना की पूर्ति के कारण है। प्राज्योतिष-पुर के स्वामी का वध करके उसके वन्दीगृह से भगवान् ने उन पतित कुमारियों का उद्धार किया जो स्नपवित्र होते हुए भी पिवत्र थी। फिर उन त्यक्ताओं का प्रहण करके जो स्नपवाद से निर्भीकता का उदाहरण दिया वह उनकी भोगलिप्ता नहीं वरन् एक नवीन समाजसिद्धान्त की स्थापना का यत्न दिखलाई देता है जिसकी स्नाज भी उतनी ही स्नावस्यकता है जितनी स्नावस्यकता भौमासुर के वन्धन में पड़ी हुई उन कुमारियों के लिए थी।

बहुविवाह का दोप कृष्ण पर लगाया जा सकता है, जो मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है, किन्तु कृष्णायन का यहाँ भी एक ऐसा मंत्रेत है जो कृष्ण को योगिराज सिद्ध करने के लिए ग्रावश्यक था। "लीलापित कहु पार्थ निहारे , निवसित माया विग्रह धारे । जात जवहिं ऋर्जुन जेहि धामा , निरखत तहं तहं हिर घन स्यामा ॥"

ग्रयीत् ग्रंपने योगवल से ग्रपनी समस्त रानियों के साथ ग्रनेक विग्रहों में ग्रनेक रूप से रहते थे। इसके बाद बहुविवाह दोप से दूपित होते हुए भी एक-पत्नी-न्नत का निर्वाह किया।

हम ग्राज के वैज्ञानिक युग में किव की इस कल्पना पर ग्राक्षेप कर सकते हैं परन्तु किव के हृदय के साथ तन्मयता रखते हुए इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि किव में शीमद्भागवत मतानुसार बहुचिवाह दोप को निवारण करने का संकेत किया है।

इस प्रकार कृष्णा की स्वतन्त्र सत्ता का जगत् की सत्ता में विलय कृष्णायन की पंक्ति पंक्ति में मिलता है। कृष्णा को युद्ध से पराङ्मुख होकर अपमानित होने में भी संकोच नहीं है यदि उसके द्वारा मथुरा की रक्षा होती हो
और जलदस्युओं का दमन हो सकता हो। उनकी विहन सुभद्रा को अर्जुन हर
ले जाये इसकी अनुमति वे स्वयं देते है—केवल इसलिये कि पाण्डवों और
यादवों के साक्षात् सम्बन्ध से जिस शिवत का संचय होगा उस शक्ति के द्वारा
ही लोक मत्याण सम्भव है। यादव यदि दुवंल हो गये है तो उनके विनाश का
उपाय भी कृष्ण स्वयं अपने हाथ से करते है। क्यों ? केवल लोककल्याण की
द्ष्टि से। यदि कृष्ण का कुछ भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता तो कृष्ण मथुराधिप हो सकते थे, और एकच्छत्र सम्राट् हो सकते थे, या कम से कम यादवनारियों के भीलों द्वारा अपहृत किये जाने पर उनकी रक्षा का प्रबन्ध तो कर
ही देते परन्तु यह सब होता तो तब, जब कृष्ण का कोई व्यक्तित्व होता।

इस प्रकार कृप्ए। लोक के थे, लोक के लिए थे ग्रीर लोकमय थे। जब तक लोक की प्रतिष्ठा ग्रावश्यक थी तब तक उनकी समस्त शक्ति ग्रकुंठित ग्रीर जागरूक थी। उन्होंने सत् ग्रीर ग्रसत् का सत्य स्वरूप स्थापित करके जिस लोककल्याए। का मार्ग प्रशस्त किया, भारतवर्ष को ग्राज ऐसे ही महा-मानव की ग्रावश्यकता है जिनमे वह शक्ति हो जो ग्रसत् का दमन कर सके ग्रीर दमन ही न कर सके, वरन् इतना तटस्थ हो कि स्वयं सन्नाट् वनने की ग्रीक्षा धर्म को सम्राट् वना सके।

ग्राज हमें ऐसे ही ग्रादर्श की ग्रावश्यकता है भीर हमारी इस ग्रावश्यकता की पूर्ति कृष्णायन द्वारा होती है भीर यही वात ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि कृष्णायन का विश्लेषण ग्रभौतिक होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ है श्रीर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है।

साफेत-संत के नायक भरत जी हैं जो अपनी महत्ता के कारण सन्त-पदवी पा हो लेते हैं। ऐसे महान् व्यक्ति यदा-कदा ही अवतरित होते हैं। गृहस्य होते हुए भी तपस्वी हैं, राज्यसंचालक होते हुए भी वैरागी हैं, राज-वैभव एवं प्रासाद के होते हुए एक कुटी में निवास करने वाले हैं। वे त्यागमूर्ति, सकरूण-दूदय, संयमी और सत्य श्राहसा के पुजारी हैं, परन्तु यह जीवन का एकांगी चित्र है। सम्पूर्ण जीवन की कांकी न मिलने के कारण चरित्र का प्रभाव एकांगी पड़ता है और हमें पूर्ण तृष्ति प्राप्त नहीं होती।

विक्रमादित्य का नायक चन्द्रगुष्त है जो वीर, ग्रात्मसंयमी प्रीर मर्यादा-वादी है। उसमें साहस ग्रीर चारित्रिक वल है। उसने कुवेरनागा ग्रीर वीएग के साथ रहते हुए भी ग्रपने उज्ज्वल चरित्र पर किसी प्रकार का कलंक न लगने दिया। ग्रायं संस्कृत का पुजारी, कलाग्रेमी एवं नीतिविशारद है। ऐसा राष्ट्रनिर्माता, वीर, न्यायनिपुण शासक कठिनता से प्राप्त होता है।

विक्रमादित्य काव्य में विक्रमादित्य का जो चिरव हमारे सम्मुख ग्राता है उसके द्वारा जन-श्रुतियों में उपस्थित विक्रमादित्य चिरित्र के साय न्याय नहीं हुग्रा है। ग्रायं जाति में केवल एक ही उदाहरण है जिसमें ग्रनुज ने ग्रग्रज की भार्या को स्वीकार कर लिया। ग्रायों का देवर (द्विवर) शब्द ही इसके ग्रीचित्य को स्वीकार करता है परन्तु यह ग्रायंमर्यादा के ग्रनुकूल नहीं ग्रीर इसीलिए निष्कलंक विक्रमादित्य काव्य के विक्रम चरित्र के प्रति हमारी श्रद्धा ग्राक्षित नहीं होती। एक जुगुप्सा की कालिमा रामगुप्त के चिरित्र से उठकर घीरे घीरे ध्रुवदेवी ग्रीर विक्रमादित्य को ग्राच्छन्न करती जाती है जिसका परिण्ञाम यह सम्बन्ध होता है। कलाकार की दृष्टि से वीभत्स, श्रृंगार ग्रीर वीर दोनों का विरोधी है, रौद्र रस का वह सहायक होता है परन्तु काव्य का प्रतिपाद्य वीर ग्रीर श्रुंगार होने के कारण इस जुगुप्सा के होते हुए रस-परिपाक में वाघा पड़ती है। इसलिए विक्रमादित्य का यह चरित्र कलात्मक दृष्टि से शियल चरित्र है।

(़व ) नायिकात्रों के चरित्र-

प्रियप्रवास की राघा पहिले प्रेमिका है, फिर कृष्ण के वियोग में विरिहिणी भ्रौर उसके पश्चात् वह लोकसेविका है उसके चरित्र का विकास भ्रत्यन्त स्वाभाविक है। उसके जीवन को पहिला गति देने वाला प्रेम था। उसने प्रेम पाया और प्रेम के साथ उस ग्रनन्य श्रप्रितम सुन्दर के नित्य साहचर्य की अधिकारिएों। वनी। किशोरी का यह नवल
प्रेम नवल भावापन्न की नवीन सृष्टि करने वाला था जिसमें पहुँ वकर राधा,
राधत्व खोकर प्रेम रूपिएों। वन गई थी। राधा के चरित्र की यह उच्चता
एकरस स्थिर वन जाती है। वह विरिहिएों। है तो उसी प्रेम की, वह लोकाराधनतत्वरा है तो उसी प्रेम के लिए। उसका लोकाराधन कर्त्तव्य की पुकार
नहीं है, वरन् प्रेम की प्रेरएगा है और इसलिए राधा अपने पय से अड्ड
नहीं हुई।

इस नित्य विरिहिणी राधा का जो नित्य अन्तर्मिलन है उस स्थिति तक

ग्राघुनिक काव्यों की कोई नायिका नही हो सकती।

साकेत की नायिका उमिला है। वह पत्नी है किन्तु उसका पित से मिलन अल्पकालिक है। अतः उसमें विरह वेदना का होना स्वामाविक है जिसने उसे हत-प्रभ वना दिया। हम कह चुके है कि साकेत काव्य का निर्माण अप्रधान चित्र उमिला को सम्मुख लाने के उद्देश्य से हुआ है। हम मुण्डे मुण्डे मित- मिन्नः को स्वीकार करते हैं और आचार्यप्रवर महावीरप्रसाद की फटकार के कारण उत्ते हुए यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि उमिला के साथ कवियों ने अन्याय किया। उसके लिए दो-चार आंसू वाल्मीकि से लेकर तुलसी तक किसी न किसी को अवश्य गिराने चाहियें थे परन्तु किसी महाकाव्य के प्रधान नायक और नायिका पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए विरहिणी होना ही एक-मात्र आवश्यक है यह वात हमारी मन्द वृद्धि मे अभी तक नहीं आ सकी। और फिर वह विरह जो कर्त्तं व्यप्नेरणा से स्वयं स्वीकार किया गया हो और फिर उसमे उन्माद दिखलाई दे हमे चिरत्रविश्लेषणा का निर्ण्य करने में अत्यन्त संकोच में डाल देता है।

्रकामायनी की नायिका श्रद्धा है। यह महाकाव्य की प्राण एवं स्फूर्ति-दायिनी शिवत है जो चिन्ताग्रस्त मनु को मंगलमय एवं कल्याणकारी पथ का पियक बनाती है। उसमें नारीमुलम सभी गुण उदारता, धैर्य, क्षमा ग्रीर अतु-राग विद्यमान है ग्रीर यही कारण है कि ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को उसके अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाने मे सहायक होती है। यह सब होते हुए भी ग्राष्ठ्रनिकता की एक ग्रस्पष्ट छाया श्रद्धा के चरित्र में भी परिलक्षित होती है। इस छायाने श्रद्धा के चरित्र को कुछ स्थलो पर ग्रस्पष्ट कर दिया। कामायनी की श्रद्धा ग्राष्ठ्रनिक विज्ञान के इस रहस्य से परिचित है कि पर्वतो का निर्माण घरा की सिकुड़न से होता है— "दृष्टि जब जाती हिमगिर श्रोर , प्रश्न करता मन श्रधिक श्रधीर । धरा की यह सिकुड़न भयभीत , श्राह कैसी है ? क्या है पीर ?",

जगत् की विषमताओं को 'वह भूमा का मधुमय दान' समभती है परन्तु वह इतनी भोली भी है कि पहिले ही परिचय में कहने लगती है कि—

"तुम्हारा सहचर वन कर क्या न,

उत्रत्ण होऊँ में विना विलम्ब ?"

ऐसा जान पड़ता है कि न तो श्रद्धा में स्त्री-सुलभ शालीनता है और न वह पाश्चात्य रमिं ही है जो पुरुष की घोर से प्रस्ताव चाहती है। यह चित्र न भारतीय है ग्रीर न पाश्चात्य।

श्रद्धा में गान्धीवाद का प्रभाव 'चल री तकली धीरे धीरे' में दिखलाई देता है। सृष्टि के क्रमिक विकास में तकली का स्थान बहुत पीछे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रद्धा के चिरित्र में केवल मूल्यवान वस्तु है उसका झात्मसमर्पण। इसके प्रतिरिक्त श्रद्धा में कोई भीर विशेषता खिलती हुई नही दिखलाई देती। इस समर्पण का ही फल उसकी पतिसेवा है।

इनके अतिरिक्त जिन नायिकाओं का चरित्र हमारे सामने विभिन्न महा-काव्यों मे आता है उनमें भी केवल एक भाव का वेग ही चित्रित हुआ है—जैसे ध्रुवस्वामिनी नूरजहां का अन्तर्द्वन्द । इसके अतिरिक्त जो कुछ वे करती हैं वह इसी अन्तर्द्वन्द्व का परिगाम है । प्रधान नायिकाओं के चरित्र-चित्रगा के विचार से प्रियप्रवास का चरित्र-चित्रगा भेरी दृष्टि मे सबसे अच्छा है ।

# तुलनात्मक प्रकृति-चित्रण

(क) प्रकृति का संलिष्ट वर्णन— प्रियप्रवास—

"ग्रसंख्य न्यारे फल - पुञ्ज से सजा , प्रभूत पत्राविल में निमम्न सा । प्रगाढ़ छाया प्रद ग्रौ जटा - प्रसू , विटानुकारी - वट था विराजता ॥" इस छन्द में वट का विट के साथ संश्लेप बड़ा सुन्दर है । वैदेही-बनवास-—

"प्रकृति सुन्दरी विहॅस रही थी, चन्द्रानन था दमक रहा। परम दिन्य वन कान्त थंक में ,
तारक चय था चमक रहा।
पहन रवेत साटिका सिता की ,
वह लिसता दिखलाती थी।
ले ले सुधा सुधाकर - कर से ,
वसुधा पर वरसाती थी॥'

प्रकृति का यह वर्णन ग्रलंकार से संशिलष्ट है। पहिले पद में जिस रूपक को उठाया गया है दूसरे पद में उसकी चिन्ता नहीं रक्सी गई। रूपकसापेह्य श्रलंकार है, ग्रतएव दूसरे पद में इसका त्याग भोड़ा सा जान पड़ता है।

√र्कामायनी—

"जपा सुनहले तीर वरसाती ,

जय लच्मी सी उदित हुईं।
उधर पराजित काल रात्रि भी ,

जल में श्रन्तिनिंहित हुईं।
वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का,

श्राज लगा हँसने फिर से।
वर्षा बीती हुशा सुष्टि में ,

शरद विकास नये सिर से॥'

इस छन्द में अन्तिम नरण वर्ण्य विषय है। उस पर किव की कल्पना / वर्षों प्रतिपक्षिनी थी, शरद् पक्षी था। शरद् की विजय हुई, वर्षा की पराजय। अतएव इस विजययुद्ध में ऊपा का तीर वरसाते हुए सम्मुख जाना, पराजित अन्धकार समूद्र में डूव जाना आवश्यक है। इस पराजय के कारण प्रकृति (जनता) का युद्ध, जनता का मुख युद्धविभीषिका के शान्त होने के कारण फिर से हैंसने लग जाना स्वाभाविक ही है। अतएव अलंकृत प्रकृति-वर्णन की दृष्टि से यह छन्द अच्छा है।

विक्रमादित्य-

"छिप छींट छपा ने तारक करण , तम जाल चतुर्दिक फैलाया। पर इंस मोतियों को चुग कर , तम फाड़ सगर्व निकल छाया॥ ध्रव चक चकई की चाँदी है , ऊपा ने सोना बरसाया।

# हें सुमन सितारे चमक रहे , तृण पर श्राकाश उत्तर श्राया ॥''

रात्रि ने छिपकर तारक-कर्ण-युक्त छींट फैला दी परन्तु हंस ( सूर्यं ) ने मोतियों ( तारों ) को चुन लिया और तम ( अन्यकार रूपी छींट ) को फाड़-कर गर्व से निकल आया। समक्ष में नहीं आया कि छिपा कीन है जिसको अपनी छींट फैलाने के लिए छिपने की आवश्यकता है और यह छींट ही क्या है। यदि हम इसे अन्यकार मानें तो अन्यकार और तारों में आधाराध्य का सम्बन्ध नहीं है। हंस के मोती चुगने की कल्पना ( सूर्य के द्वारा तारों के नष्ट होने का भाव ) इतना धिस गया है कि उससे कल्पनादारिद्वय ही प्रकट होता है।

साकेत-

"सिखि, नील नभस्सर में उतरा,
यह हंस श्रहा तरता तरता।
श्रय तारक मौक्तिक शेप नहीं,
निकला जिनको चरता चरता॥
श्रपने हिम बिन्दु बचे तब भी,
चला उनको घरता घरता।
गढ़ जायं न कंटक भूतल के,
कर डाल रहा डरता डरता॥
"

कृष्णायन--

"प्रसरित धगिषत बाहु तरंगा।

मणि वेंडूर्य विमल जल धंगा॥
शिर महोर्मि ध्रुति रिव मणि कुयडल ,

विलसत हृदय हार वडवानल।
पल्लव पारिलात परिधाना ,

श्री शिश सोदर भूपण नाना।
देगड चन्द्र मणि मुक्तन-पोहा।
फेनिल छन्न स्वच्छ सिर सोदा॥"

समुद्र का सुन्दर संश्लिष्ट वर्णान है। इस प्रकार हम देखते है कि प्रसाद श्लिष्ट कल्पनाओं के प्रकृति-वर्णन मे अधिक सफल हुए हैं। अत्वव कामायनी का श्लिष्ट प्रकृति-वर्णन सबसे अच्छा है।

## (ख) प्रकृति का सम्वेदनात्मक स्वरूप—

√ प्रियप्रवास-

"विकलता लख के वजदेवि की, रजनि भी करती श्रनुताप थी।

निपट नीरव ही मिल श्रोस के.

नयन से गिरता वह वारि था॥"

इस पद में प्रकृति का तादातम्य यशोदा के रुदन से किया गया है जो उत्तम है।

रामचरितचिन्तामणि-

"पत्ते गिरा कर वृत्त भी त्राँसु गिराते थे मनों। होते न उनमें शब्द थे रोदन खुनाते थे मनों ॥"

कल्पना भ्रच्छी है।

साकेत-

🏒 "श्रो हो भरा वह वराक वसन्त कैसा।

कँचा गला रुध गया श्रव श्रन्त जैसा ॥

देखो बढ़ा ज्वर जड़ता जगी है,

तो अर्घ्वं स्वांस उसकी चलने लगी है।"

र्जीमला के दु:ल के कारण वसन्त भी दु:ली ग्रीर क्षीण हो रहा है। कल्पना ग्रच्छी है ।

√कामायनी—

"नील गगन सें उड़ती उड़ती,

विहंग बालिका सी किरणें।

स्वप्नलोक को चलीं थकी सी,

नींद सेज पर जा गिरने।

किन्तु विरह्णी के जीवन में .

एक घड़ी विश्राम नहीं।

विजली सी स्मृति चमक उठी,

लगे जभी तब घन घिरने।

सन्ध्या नील सरीरुह से जी,

श्याम पराग विखरते थे। रौल घाटियों के

थंचल को,

वे. धीरे से भरते

तृषा गुल्मां से रोमांचित नग , सुनते उस दुख की गाथा। श्रद्धा की सुनी साँसों से , मिल कर जो स्वर भरते थे॥"

इन पंनितयों में सन्ध्या का वेग से दौड़ती हुई सुनहली किरणों का धिकत पंक्षियों का अपने घोंसले में लौट आने का एक स्वरूप खड़ा किया है। साथ ही उनकी सनसनाहट श्रद्धा के स्वासों के कारण सहानुभूति स्वरूप निकल रही है। अच्छी योजना है।

नूरजहाँ—

"दुख यहाँ भी था पहुँचा,

निर्मर जो तुम रोते हो।

किसी पीड़ा में हे प्रपात गिरि,

से गिर जीवन खोते हो।

तुम मत रोवो इस दुखिया के,

विकल हृद्य को रोने दो।

हग श्रम्बुधि में छोटी सी,

जीवन तरि सुके द्ववोने दो।

सरि सागर की विरह ब्यथा में,

क्या तू तड़पी जाती है।

रुक जा चल में यही वारिनिधि,

मेरी श्राँख बनाती है॥"

इस पद में प्रकृति के साथ तादातम्य है। वियोगिनी भ्रनार दुःखी है। उसकी वेदना प्रपात पर भी परिलक्षित होती है जो उसके विरह में व्याकुल होकर तड़प तड़प कर पर्वत से गिर रहा है।

सिद्धार्थ में सिद्धार्थ के गृहत्याग में प्रकृति भी विलाप करती हुई दृष्टि-

गोचर होती है--

''हिल उठीं बहु वल्लरियाँ यथा,

कप उठीं सह विज्जु प्रहार ही।

जलज पल्लव भी जल वूद के ,

मिष हुए वहु रोदन लीन थे॥"

प्रथम पंवित में यह विज्जु प्रहार कहाँ से हुआ। श्रीर जल व्हैंद कहाँ से श्राये ? कल्पना में श्रीचित्य नहीं । वैदेही-वनवास--

"कल कल निनाद केलि रता गोदावरी , बनती रहती थी जो मुग्धकारी बड़ी। दिखलाती थी उस वियोग विधुरा समां , बहा बहा श्राँसु जो भू पर हो पड़ी॥'

सामान्य है। कोई विशेपता नही।

दैत्यवंश महाकाव्य--

"वह नर्मदा दूबरी पीरी परी ,

यिलराज के यों बिरहानल नायकै।
हरियारी मिटी तरु बुन्दन की ,

न प्रस्न खिले खरो सोग बनायकै।
सुक सारी बुलाए न बोले कहूँ ,

पुन के जन कोऊ मिले निहं धायकै।
करुना रस की मनौ सैन सबै ,

नगरी में बिनास कियों इते ब्रायकै॥"

विल की व्यथा में सारा समाज व्याकुल है। प्रकृति की दशा में कोई परिवर्तन नहीं है किन्तु किन ने अपने कौशल से उसे चित्रत कर दिया कि एक सम्वेदनात्मक चित्र उपस्थित हो गया। अच्छा चित्रण है।

साकेत-सन्त-

"हजारों हम तारे निज खोज ,
रो रहा था श्रकाश श्रडोल /
इदय में ले श्रपनी ही दाह ,
व्यथित थी स्वतः श्रनिल की श्राह ॥"

यह क्यों ? कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया— विक्रमादित्य—

> "सम्बेदना दृष्टि बो खाली, रुमक गया वह भानु कपाली। रुसने सब न्वाला लौटा ली, हिला दुला मेघों की ढाली। गगन सब बरसा ग्राँसू वन।।"

#### कृष्णायन---

"प्राची दिशा भई कछ लाली, हतेड तमस गज रवि बलशाली। श्ररुण नखत, करि कुंभ विदारा, यही चितिज जनु शोशित धारा॥

खिलेड कमल, मूलेड ग्रलिह डोली शीतल वात। मरण सन्नहिं पे कबहुँ भयेउ कि मधुर प्रभात॥"

प्रकृति मानवजीवन के साथ सदैव से सम्वेदना प्रकट करती आई है। भ्रथवा यों कहना चाहिये कि मानव ने सदैव प्रकृति में अपनी वासनाओं का ग्राश्रय पाया है । प्रियप्रवास, कामायनी, नूरजहाँ, दैश्यवंश ग्रीर साकेत में सम्वेदनात्मक स्वरूप सुन्दर मिलता है किन्तू कामायनी में प्रकृति का ऐसा वर्णन ही कथानक की पृष्ठभूमि बनता रहा। प्रत्येक घटना का ग्राघार प्रकृति ही है। म्रतएव मेरा विचार है कि प्रकृति का सम्वेदनात्मक स्वरूप कामायनी में सबसे ग्रधिक उपयुक्त हुमा है। साकेट में प्रकृतिवर्णन ग्रधिक कल्पनाप्रधान है स्रीर कल्पना की स्रधिकता ही सम्वेदना को मन्द कर देती है।

# (ग) प्रकृति का मानवीकरण्-

## ৺प्रियप्रवास–

''प्यारे प्यारे कुसुम कुल से शोभ माना श्रन्ठी, काली काली हरित रुचि की पत्तियों से सजीली। फैली सारी वन श्रविन में वायु से डोलती थी, नाना लीला निलय सरसा लोभनीया लताये ॥"

इस छन्द में गोपियों की भावनाओं का आरोप प्रकृति पर किया गया है। साकेत--

> "ग्ररी सुरभि जा लौट जा श्रवने श्रंग सहेज। तू है फूलों में पली यह काँटों की सेज ॥"

इस पद में सूरिभ को मानव की तरह उपदेश दिया जा रहा है कि तू लौट जा । यह कंटकाकीर्यां पथ है । तू सुमनों द्वारा लालित है, इस वियोगिनी के पास तेरा निर्वाह कहाँ।

### ∠कासायनी---

"नेत्र हिमीलन करती मानों, प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने। जलिंध लहिरयों की श्रंगदाईं,

यार वार जाती सोने॥

सिन्धु सेज पर धरा वधू,

श्रव तिनक संकुचित वैठी सी।

प्रलय निशा की हलचल स्मृति में,

मान किये सी ऐंठी सी॥"

यहाँ पर किन प्रकृति के जगने और समुद्र की लहरों का संगड़ाई छेने तथा सोने जाने का मानवीकरण किया है। घरा नव-वधु की तरह प्रलय की हलचल के कारण संकृतित एवं मान किये कठी बैठी है। यह मानवीकरण की कल्पना सार्थक है, साथ ही उत्तम भी।

नूरजहाँ —

"गहन विषिन में भूली भूली ,

ग्राईं इस सिरता के तीर ।

सहस करों से खींच रहा है ,

दिन नायक जिसका वर चीर ।

वे पानी होने के भय से ,

कृष्ण कृष्ण चिल्लाती हैं ।

मीन ब्याज तहपी जाती है ,

लहर ब्याज वल खाती है ।

ग्रचल बने गिरि निरख रहे हैं ,

पत्थर की कर के छाती ।

पानी खो पानी पानी हो ,

तरुणी है रोती जाती ॥"

इस पद में द्रोपदी-चीर-हरण की कल्पना का सुन्दर प्रयोग हुग्रा है। पर्वत अचल होते हुए भी नदी की दुर्दशा हृदय पत्थर किये हुए देख रहे हैं।

वैदेही-वनवास—

''थी सब ग्रोर शान्ति दिखलाती , नियति नटी नर्तन रत थी । फूली फिरती थी प्रफुल्लता , उरसुकता ग्रति तरंगित थी॥''

इस काव्य में इसका प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। अन्य काव्यों में हुआ ही नहीं।

मानवीकरण शुद्ध भारतीय वस्तु नहीं है। इस पर पश्चिम का प्रभाव पिक है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में मानवीकरण का ग्रभाव रहा हो परन्तु मानवीकरण के द्वारा छायाचित्रों की प्रम्तुति ग्राज की प्रवृत्ति है ग्रीर इस प्रवृत्ति में भी सबसे ग्रधिक सफलता कामायनी को प्राप्त हुई है। रात्रि का वर्णन—

"विश्व कमल की मधु मधुकरी से लेकर।"

\*\*\* \*\*\* #\*\* #\*\*

"पगली हाँ संभाल ले तेरा छूट पड़ा कैसे श्रंचल। देख विखरती है मिण्राजी, ग्ररी उठावे चंचल॥"

यहाँ शुद्ध मानवीकरण की सुन्दर कल्पना है। ऐसे वित्र ग्रन्य काव्यों मे बहुत थोड़े हैं।

इस प्रकार प्रकृति का विभिन्न रूपों में चित्रण करने में कामायनी की सफलता ग्रसन्दिग्ध है। यद्यपि यह ठीक है कि साकेत जैसा कलापूर्ण चित्र ग्रन्य कान्यों में नहीं है परन्तु तीव्र मनोराग उत्पन्न करने की शक्ति कामायनी में ही है।

# तुलनात्मक रस-निरूपण

रस-निरूपण में हम केवल श्रुगार का जदाहरण प्रस्तुत करके देखेंगे कि किस महाकाव्य में सुन्दर रस-परिपाक हुग्रा है।

विप्रलम्भ शृङ्गार-

प्रियप्रवास-

"सूखी जाती मिलन स्नितका जो धरा में पड़ी हो , तो पानों के निकट उसको श्याम के ला गिराना । यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो , मेरा होना श्रति मलीन धौर सूखते नित्य जाना ॥"

पवनदूती द्वारा कृष्ण के पास विरह-सन्देश राधा की विरह दशा को व्यजित करता है। इसमें 'मूली जाती मिलन लितिका द्वारा उसकी कृशता की व्यंजना कराई गई है। यद्यपि वह अपरोक्ष है फिर भी वह प्रभाव उत्पन्न करती है जो हमें रस का आस्वादन कराती है। ऐसे वित्रों से विरह अधिक व्यापक और गम्भीर वन जाता है। यह उत्तम कला है।

### रामचरितचिन्तामिः—

"जनक नृप - सुता भी हो गई राम जाया, फिर तृण गृह में आ दुःख कैसा उठाया। मम विरह आज उसी ने आज कैसे सहा है ? मम विमल गुणों की जाल वाली कहाँ है ? "

यद्यपि यह विरहवर्णन है किन्तु हमारे हृदयपटल पर वह सम्वेदनात्मक छाप नहीं छोड़ता जिसके द्वारा हमारे हृदय में रस का परिपाक हो सके। साकेत—

"बीच बीच में उन्हें देख लूँ में अरमुट की श्रोट, जब वे निकल जायें तब लेटूँ उसी धूल में लोट। रहे रत वे निज साधन में ॥"

उमिला चाहती है कि घर-वार छोड़कर उसी वन में रहे जहाँ उसका पित लक्ष्मण रह रहा है किन्तु वह उनके तप में वाधा नहीं डालना चाहती। वह उन्हें फ़्रुरमुट से छिपे हुए देखना नहीं चाहती है और वहाँ से उनके चले जाने पर उसी स्थान पर धूल में खूव लोट-पोट होना चाहती है। इस प्रकार का मिलन कैसा अपूर्व होगा। प्रियप्रवास में इससे उत्तम कल्पना है। राधा चाहती है—

"विधि बस यदि तेरी धार में श्रा गिरूं में , मम तन बज की ही मेदनी में मिलाना । उस पर श्रनुकृला हो बड़ी मञ्जुता से , कल कुसुम श्रनुठी श्यामना के खगाना ॥'

### कामायनी —

'जीवन में सुख या कि दुख मन्दाकिनि कुछ बोलोगी? नम में नखत श्रिक सागर में या बुदबुद हैं गिन दोगी? प्रतिबिन्दित है तारा तुममें सिन्धु मिलन को जाती हो? या दोनों प्रतिबिम्य एक के, इस रहस्य को खोलोगी?"

विरह की ज्वाला में चेतन-ग्रचेतन का घ्यान नहीं रहता है। श्रद्धा का प्रश्न कितना स्वाभाविक है। इस प्रनार के प्रश्न सदैव दु.खी हृदय ही किया करते हैं। रामचन्द्र ने भी इसी प्रकार के प्रश्न खग-मृग से किये थे। ग्राज श्रद्धा को कोयल का गान व्यथित करता है। इसलिए वह कहतो है कि ऐ कोयल! जो तुझे ग्रच्छा लगे कह ले ग्रीर फिर उन ग्रालिंगनपाश का स्मरण करती है जिन्हें वह ग्रदूट समभती थी जो ग्राज व्यर्थ सिद्ध हो गये हैं। इस- लिए वह मन को समभाती है कि प्रेम में विनिमय उचित नहीं जो जितना चाहे दे, दे, छेने का नाम न छे।

न्रजहाँ—इसमें पवनदूत का श्रायोजन किया गया है श्रीर उसके द्वारा प्रेमसन्देश भेजा गया है।

"फूल खिलाना फिर बसन्त की मदिरा पिला पिलाकर, जगा जगा कर पूर्ण प्रणय वह माला हिला हिलाकर। मेरी याद दिलाना सुभको फिर करुणा उपजाकर, मेरी दुख कहानी उसको विधियत सुना सुनाकर।।"

यद्यपि यह श्रमुकररामात्र है। इस मलयानिल में कहरा। उत्पन्न करने की सामर्थ्य किस प्रकार हो गई। भले ही मेहर को वसन्त की मदिरा पिला-कर विषयासक्त बना दे। हृदयगत भावों को स्पर्श करने की क्षमता नहीं है।

# सिद्धार्थ---

"मेरे प्यारे विहंग सुन ले मैं वताती तुमें हूँ, बैठे होंगे जिस विजन में प्राय प्यारे इमारे। पत्ती तु है समभ उनके रूप को रंग को ले, चिन्हों द्वारा परिचय विना ज्ञान होता है॥"

# फिर परिचय दिया है कि-

"जैसे होती शरद ऋतु की उज्ज्वल मेघ माला, प्यारे का भी विमल तन है स्वच्छतायुक्त वैसा। दोनों कन्धे वृपभ सम हैं वन्त है वज्र सा है, राजाश्रों का चदन रहता युक्त वर्चस्विता से॥"

मेघदूत की शब्दावली तक का अनुकरण जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त रस-परिपाक करने वाली कोई सामग्री नहीं है।

### वैदेही-वनवास-

''दिखा दिखा कर श्याम घटा की प्रिय छटा , देखो सुमनों से कहती यह महिसुता। ऐसे हीं श्यामावदात कमनीय तन, प्यारे पुत्रो तुम लोगों के हैं पिता॥'

वैदेही-बनवास में विश्रलम्भ श्वंगार संयत रूप से एक दो ही स्थलों पर मिलता है। यहाँ इस पद में जब अपने पुत्रों के पिता को वादलों के समान श्याम युति वाला बतलाती है तो उसमें रित-भावना प्रकट होती है। विप्र-लम्भ म्युंगार नहीं है।

दैत्यवंश---

"परयंक पै बोटे विहाल ऊषा,

मुसकाय गई मानो फूल छुरी।

घनसार उसीर को लेप कियो सित,

कुँकुम बाँ सो परो विखरी।

विजना करते रही सीसहि बाई,

गुलाब को नाइ दई सिगरी।

विन धूम उड़ यो सोइ फूट्यो हरा

बिरहानल में इमि जात जरी।"

स्वत्नावस्था में ऊपा ने अनिरुद्ध को अपने साथ पाया। आँख खुलने पर उसकी दशा विरहाग्नि में जलने वाली कामिनियों की सी हो गई। यह वियोग शुंगार की स्वप्नावस्था है जिसमें वेहोश होना, मुरभाना आदि संचारीभाव है। अनिरुद्ध आलम्बन और रित स्थायीभाव है। इस पद में रीतिकालीन परम्परा को अपनाया गया है।

साकेत-संत में विप्रलम्भ शृंगार नहीं है। विक्रमादित्य—

''दौढ़ी चली राह में कुछ डग डगमग मग में पग रखती। प्रिय का छुछ भी पता नहीं था उठती धूल रही रखती। फिर मन मार हार फिर थाई,

प्रिय की द्या में भाँकी ला। दूक टूक हो रहा हृद्य है, निष्ठुरता की टाँकी सा॥'

इसे हम भयवश मिलन का श्रमाव कहेंगे क्योंकि भाई की पत्नी को स्वीकार करने में लोक-लज्जा का भय है। इसलिये चन्द्रगुष्त उसे छोड़ गया, - इस कारण झुवस्वामिनी की यह दशा हो गई।

### कृष्णायन--

<sup>11</sup>राघा ! राघा ! कहि विलखानी । त्यागेड स्थ श्री पति श्रकुलानी ॥ सानुराग भरि हृद्य निहारा । नयनन उमर्हि बही जल धारा ॥

## सुधासिक राधा श्रंग धारे। जागी वदन ज्योति नव धारे॥'

ग्रत्यन्त सुन्दर कल्पना है।

वस्तुतः रस का विवेचन इन छोटे छोटे उद्धरणों द्वारा नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण ग्रन्थ का प्रतिपाद्य रस निश्चित किए विना रस-परिपाक की दृष्टि से किसी महाकाव्य का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। ग्रतएव हम पहले इसी दृष्टि से विचार करेगे। कामायनी, कृष्णायन, सिद्धार्थ, वैदेही-वनवास और साकेत-सन्त में प्रधान प्रतिपाद्य रस शान्त है। नूरजहाँ, विकसा-दित्य, साकेत, प्रियप्रवास प्रशुंगाररस प्रधान है। ग्रव हम इस दृष्टि से रस-परीक्षा करेगे।

#### कृप्णायन—

भगवान् कृष्ण के व्यापक जीवन में एक उद्देश्य दिखलाई देता है, ग्रना-चार का विनाश ग्रीर ग्रायंसंस्कृति की स्थापना। इस ग्रायंसंस्कृति की स्थापना का उद्देश्य शान्ति स्थापित करना ग्रीर सन्तुलन स्थिर करना है जिससे जनता निरापद रूप में ग्रपना कत्तंच्य पालन कर सके। ग्रतएव वीर रस प्रधान ग्रंग के रूप में साथ साथ चलता है। उचित भी है कि शान्तिस्थापना के विना ग्रध्यात्मिचन्तन का ग्रवसर नहीं है ग्रीर इसके ग्रभाव में शान्त रस का परि-पाक नहीं रह सकता। तात्कालीन विश्वंखल स्थिति में भगवान् बुद्ध का सत्य ग्रीर ग्रहिंसा सिद्धान्त उपयोगी नहीं हो सकता था। ग्रतएव वीर रस का सहयोग ग्रावश्यक था। भगवान् कृष्ण का वीरोत्साह बाल्यकाल से ही उसी ग्रोर प्रवृत्त होता हुग्रा दिखाई देता है। इसी प्रकार ग्रन्य रस भी संगी ग्रंग के रूप में सहकारी होते हैं।

कामायनी का प्रतिपाद्य भी शान्त रस ही है। परन्तु उसका उदय अन्त में होता है। श्राध्निक कहानीकला के अनुसार यह वात भरे अच्छी समभी जाये परन्तु भारतीय शास्त्रकार इसे बहुत अच्छा नहीं समभते। यदि हम यह मान लें कि प्रलय के उपरान्त मनु को मन की स्थिति में छिपा हुआ निर्वेद उस शान्त रस का बीज था जो अन्त में प्रकट हुआ, तब किसी प्रकार पूर्व और पश्चिम का समन्वय कर सकते हैं, परन्तु घटनाचक के किमक विकास में यह निर्वेद इतना आच्छन्न हो जाता है कि यह समभना किन हो जाता है कि महाकाव्य का प्रतिपाद्य शान्त रस है। अत्रव्य एकवाय्यता, जो महाकाव्य का प्रधान लक्षण् है, कामायनी में शेष नहीं दिखराई देती। सिद्धार्य में एकवाक्यता मिलती है। भगवान् युद्ध की मनोवृत्ति शान्त थी। उसे चंचल करने के उपाय प्रारम्भ से अन्त तक होते रहे हे परन्तु वह गम्भीर समुद्र इव भंभावतों से चंचल न हो सका। इस एकवाक्यता के होते हुए भी जीवन की कर्मठता का ग्रभाव सिद्धार्य को उस पद पर ग्रासीन नहीं होने देता जहाँ कामायनी, कृष्णायन ग्रीर साकेत की प्रतिष्ठा है।

वैदेही-वनवास का प्रतिपाद्य भी शान्त रस होना चाहिए या । परन्तु यह शान्त रस उद्देश-विजेप के कारण परिपक्व होकर प्रभावशाली नहीं हो सका । पहिली वात तो यह है कि वैदेही-वनवास की भाषा ही इतनी शिथिल है कि वह पूज्य ग्रयोध्यासिह जी के उपयुक्त नहीं है। उसमें रस-परिपाक करने की शिक्त ग्रत्यन्त क्षीण है, दूसरे नारी-जीवन का मूल्यांकन ही इस महाकाव्य का लक्ष्य वन गया है जो रस के परिपाक में वाधा उालता है।

सानेत-सन्त में भी एकवावयता के दर्शन होते हैं। भरत की मनोवृत्ति बान्त थी। उनकी सत्वृत्ति को विचलित करने के लिए उसके मामा के प्रयत्न से लेकर चार्वाकपन्यी जावालि ग्रादि के प्रयत्न उसे पयभ्रष्ट न कर सके किन्तु जीवन के एकांगी होने के कारण इस काव्य को ग्रन्य काव्यों के समान पद न प्राप्त हो सका।

नूरजहाँ—सम्भोग-शृंगार-प्रधान महाकाव्य है और शृंगार भी तुच्छ वैपयिक शृंगार है जिसका उद्देश व्यक्तिगत है। न इससे मानव-जीवन को प्रेरणा मिलती है, न कोई सुन्दर सन्देश। जो कुछ हम संचित करते हैं वह केवल इतना ही कि किसी रमणी का रूप उसे कहाँ तक ऊँचा उठा सकता है। मेहर में जहाँगीर के प्रति प्रेम है। वह प्रेमवंचिता हो गई है परन्तु दुःख है कि खादर्श नारी की भौति भी वह ग्रुपने जीवन का कोई महत्त्व उपस्थित न कर सकी। नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय ने कम से कम इस रूपसी के नारीधमं का कुछ चित्रण तो किया ही है—नूरजहाँ में उसका भी ग्रुमाव है। हमारी दृष्टि में यह महाकाव्य केवल मनोरंजन की सामग्री है।

विक्रमादित्य—इसका भी प्रतिवाद्य रस श्रृंगार रस है। वीर रस इसका श्रग है और उचित सहायक होकर उवस्थित हुम्रा है। इतना होते हुए भी स्थायीभाव की वह तीक्ष्णता, जो सहज सम्बन्ध में सम्भव थी, जुगुप्सा के अन्तराय के कारण सम्भव न हो सकी।

साकेत-विप्रलम्भ-प्रधान-शृंगार काव्य है जिसका ग्रादि ग्रौर ग्रन्त दोनों सम्भोग-प्रधान शृंगार है। ग्रतएव हमें विवश होकर मानना पड़ता है कि यह सम्भोग-प्रधान महाकाव्य है। घटनावली इस श्रंगार में प्रपरोक्ष रूप में उपस्थित होती है। यत: यदि कोई ग्रन्य रस है भी, तो ग्रंग न होकर केवल संचारों है। हनुमान को देखकर अयोध्यापुरी में हलचल मच जाना वार रस का भावोदय मात्र है जो परिषाक को न पहुँचकर शान्त हो जाता है। उमिला का वियोग-श्रंगार किव-कल्पना-प्रसूत है। उसका ऐतिहासिक ग्राधार नहीं है। कल्पनाग्रों की जेंची उड़ान के कारण संस्कृत महाकाव्यों की शंली का स्मरण हो ग्राता है। रस-भावना दव जाती है। निश्चय ही साकेत की एक-वाक्यता में ये कल्पनायें व्यवधान उपस्थित करती हैं। साकेत का नवम सगंवियोग-श्रंगार का चित्र उपस्थित करने के लिए लिखा गया है परन्तु इस धारा में इतने ग्रवरोध हैं कि भावप्रवाह पद पद पर टूट जाता है, इसलिए रस-निष्पत्ति नहीं हो पाती। उन्माद ग्रीर प्रचाप तो विल्कुल वनावट जान पड़ते हैं ग्रीर विरह की ग्रन्तिम दशा होते हुए भी रस उत्पन्न नहीं करते। फिर भी विप्रसम्भ श्रंगार के लिए साकेत का ग्रवना विशेष स्थान है।

महाकाव्य की एकवात्रयता का निर्वाह प्रियप्रवास में हुप्रा है। किव ने 'दिवस का अवसान समीप था' कहने हुए भो मानों विज्ञलम्भ प्रांगर का बीजारोपण कर दिया है। यह विश्रलम्भ प्रारम्भ से यन्त वक स्वाभाविक गति से चलता रहा है। ग्रविच्छिन्न रसयारा में कोई व्याघात नहीं है, कहीं विराम नहीं है मौर वहुधा अपने समस्त संचारियों के साथ उपस्थित मिलती है। विश्रलम्भ प्रांगर की दृष्टि से प्रियप्रवास सचमुच सर्वोत्तम महाकाव्य है। केवल कभी यदि कुछ है तो जीवन के विविध रूपों के चित्रण की कभी है।

तुलनात्मक महाकाच्यों के सन्देश

व्रियप्रवास-

"रोगी दुःखी विषद श्रापद में पड़ों की, सेवा सदेव करते निज इस्त से थे। ऐसा निकेत वज में न मुक्ते दिखाया, कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें॥" "जी से प्यारा जग हित श्रोर खोक सेवा जिसे है। प्यारा सच्चा श्रवनि तल में श्रात्मत्यागी वही है॥" "समाज उत्पीड़क धर्म विप्लवी, स्वजाति का शत्रु दुरन्त पातकी। मनुष्य द्रोही भव प्राणि पुष्ज का , न है जमा योग्य वरंच वध्या है ।'' ''वे जी से हैं श्रवनितल के प्राणियों के हितेंपी । प्राणों से है श्रधिक उनको विस्व का प्रेम प्यारा ॥''

समाज में न कोई दुःखी रहे और न पीड़ित, इसके लिए जनसेना ही सर्वोत्तम है। समाजहित के लिए समाज-उत्पीड़िकों का वध करना पाप नहीं वरन् पुनीत कमें है। विश्वप्रेम प्राणों से भी बढ़कर है। प्रियप्रवास का सन्देश स्वार्थत्याग का है, ज्ञान और योग का नहीं।

### रामचरितचिन्तामणि—

देश-कल्याण की भावना एवं उसकी रक्षा-निमित्त स्त्रियों का वध न्याय-संगत बताया गया है जो हमारी समक्ष में उचित नही कहा जा सकता !

#### साकेत---

- (थ) राज्य राम का भोग नहीं है।
- (व) श्रमर वृन्द नीचे श्रावें—मानव चरित देख जावें।
  - (स) प्रजा के ग्रर्थ है साम्राज्य सारा।
  - (द) श्रायीं का श्रादर्श बताने श्राया।

सारा उपक्रम प्रजा के हित के लिए है। उन्हें ग्रादर्श पर चलने के लिए प्रेरित करना, गिरे हुग्रो को उठाना एवं नारी जाति का समानाधिकार दिलाना साकेत का सन्देश है।

### *)*कामायनी—

- (श्र) "विधाता की कल्यागी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। पर्टे सागर विखरें गुह पुन्ल और ज्वालामुखियाँ हो 'नूर्ण।"
- (ब) 'श्राज से मानवता की कीर्ति,

श्रनिल भू जल में रहे न वन्द ।

विजयिनी मानवता हो जाय।"

(स) "पर जो निरीह जी कर भी , कुछ उपकारी होने में समर्थ। वे क्यों न जियें उपयोगी वन , इसका मैं समक सकी न श्रर्थ॥"

(द) "जीने दो सबको फिर,"

तू भी सुख से जी ले।"

(य) "सब की सम रसता का प्रचारं, - ' मेरे सुत सुन माँ की पुकार।।"

(र) ''प्रिय श्रव तक हो इतने सशंक , देकर कुछ कोई नहीं रंक।''

(ल) "देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया ॥"

(व) "मानव कह रे ! यह मैं हूँ यह विश्व नीड़ बन जाता ॥"

मानवता की कीर्ति सब स्थलों पर अवाध गित से फैले। कोई भी जो उपकारी है क्यों न जिये? सबमें समरस हो। सबमें दान देने की भावना हो, क्योंकि इससे कोई एक नहीं बनता। सब एक कुटुम्ब के हैं। कोई भी शाप या पापग्रस्त नहीं है क्योंकि जो जहाँ पर है वह समरस है इस प्रकार की धारणा से विश्वनीड़ बन जाता है। यही इसका सन्देश है।

> "न रक्त में वर्ण विभेद है सखे , न श्रश्रु होते वहु जाति पाँति के । समस्त भू मण्डल में विलोक त्, समान-सू मानव जाति एक है ॥"

सिद्धार्थ--

"महा अहिंसा भय सत्य धर्म का ,

. सुपाठ सारे जग को पढ़ा दिया ॥'१

ग्रहिसा, भय, सत्य, धर्म का सुपाठ सारे जग को पढ़ा दिया, इसका प्रति-पादन इस काव्य का सन्देश है, जिसमें छोटे, बड़े, स्त्री, पुरुष, पशु-पक्षी सबको समान गति से जीते का ग्रधिकार है।

नूरजहाँ—

(ग्र) ''मेहर ट्याह जहाँ हो , इक मुत्राहिदा जिसे छोड़ सकते हैं सब । कर विच्छेद धर्म बन्धन यह , जहाँ तोड़ सकते हैं सब । मेरा धर्म व्याद बन्धन को , नाता श्रमर बनाता है।"

(व) "जन्म जन्म में भी तो , नाता नहीं टूटने पाता है। ग्री निष्काम भक्ति से , सेवा करना सिखलाता है॥"

(स) ''हिन्दू-मुसलिम दोनों हैं , राजा के लिए वरावर । सद्भाव चाहिये रखना , राजा को सव लोगों पर ॥'

सामयिक काव्य है जिसमें हिन्दू-मुसलिम, विवाह-निकाह स्रादि का विवेचन है। -

#### वैदेही-वनवास-

- (भ्र) "सामनीति श्रवत्तम्बनीय है श्रव मुक्ते, त्याग करूँ तब बड़े से बढ़ा क्यों न मैं॥"
- (ब) "सुख वासना, स्वार्थ की चिन्ता दोनों से मुँह मोहूँगी। लोकाराधन या प्रभु श्राराधन निमित्त सब छोहूँगी॥"
- (स) ''पशु पत्ती क्या कीटों का भी प्रति दिवस , जनक निन्दिनी कर से होता था भला ॥'

प्राणीमात्र का हितचिन्तन, साम्य भावना तथा लोकाराधन इस काव्य का सुन्दर ग्रादेश है जो जाति ग्रीर मानव के लिए हितकारी है।

### देत्यवंश--

"जन रच्छन हित लियो नरपति सिंहासन। प्रजा सुख के लिए राजा स्वयं प्रयत्न शील था॥"

#### विक्रमादित्य-

- (भ्र) "प्राणदण्ड की प्रथा नहीं है श्रर्थ दग्ड है केवल। सब स्वधर्म पालन करते हैं सन्मार्गों ही पर चल॥"
- (ब) "धर्म, श्रधर्म उचित श्रनुचित यह सब माया है घोखा है। जिसकी स्वार्थ वृद्धि हो जिससे वही मार्ग वस चोखा है॥"

प्रेम-प्राय केवल वासनापूर्ति का साधन एवं उसकी प्राप्ति की स्रोट में भारत को स्वतन्त्र बनाने का ढोग।

#### साकेत-संत-

- ( श्र ) "पुरुष है भाग्य विधाता श्राप , श्रतस ही पाता है श्रभिशाप । विज्ञ है कर्म पन्थ श्रारूढ़ । दैव के वल पर रहते मूढ़ ॥"
- (व) "मनुजता की रचा के हेतु निद्यावर कर दे अपने प्राण ।"
- (स) "जनार्दन को जनता में लखो यही है सब धर्मों का सार।" इसमें विश्व-बन्धुत्व का भाव भलकता है। कृष्णायन—
- (श्र) "नेह जहाँ जब धर्महिं बाधत। तुम तिज नेह धर्म श्राराधत॥"
- (व) "जे समाज श्रासक उद्द्या। देहु तिनहिं न्यायोचित द्यडा॥"
- (स) "काम क्रोध मत्सर तजहु लोभ मोह मद मान। मनसा वाचा कर्मणा करहु लोक कल्याण॥"

इस काव्य में मानवोचित ग्रादर्श, समाजकल्याण के लिए नियम, राजनीति, धर्मनीति ग्रीर शास्त्रनीति सवका सुन्दर विश्लेषण किया गया है। गीता का सुन्दर उपदेश मानवकल्याण के लिए इसमें उपस्थित है।

हमने ऊपर जो उद्धरण दिये हैं उनमें यह देखने की चेष्टा की गई है कि मानवसमाज का ग्रादर्श प्रत्येक किन के लक्ष्य में रहा है। सिद्धान्ततः सभी इस बात पर सहमत है कि समस्त मानवता में समरसता की भावना बनी रहे। लोकोपकार, परस्पर सहयोग, दुष्टों का दमन ग्रीर शान्ति का समाधान सबका प्रतिपाद्य विषय है परन्तु किसी मुख से कोई उद्देश्य कहला देना ग्रीर बात है ग्रीर काव्य में नहीं होते दिखा देना यह दूसरी बात है। नीचे हम इस दृष्टि-कोएा से प्रत्येक महाकाव्य पर विचार करेंगे।

त्रियप्रवास में भगवान् कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गये, केवल इतनी घटना है जो महाकान्य को विषय है। आगे चलकर हम राधा को लोकसेवा में लगी हुई सुनते हैं, कोई ऐसी प्रसिद्ध घटना हमारे सम्मुख नही आती जो उसकी लोकसेवा की परिचायिका हो। केवल समाज का एक आदर्शमात्र राधा के मुख से कहला दिया है। इस प्रकार का आदर्श नन्द-यशोदा के मुख से भी कहलाया जा सकता था।

रामचरितचिन्तामिं के कथानक में रामचरित्र होने के कारण विभिन्न परिस्थितियाँ स्वभावतः उत्पन्न हो गईं। म्रतएव लेखक को म्रपना सन्देश कहने के लिए पर्याप्त अवसर था। किव वर्णव्यवस्था के स्थापन के लिए प्रयत्नशील दिखलाई देता है। मान सकते हैं कि वर्णव्यवस्था संसार का आदर्श है परन्तु आज की परिस्थितियाँ केवल इसी आदर्श को सामने रखकर आगे नहीं वढ़ सकतीं। इस प्रकार रामचरितचिन्तामिण हमें कोई नवीन सन्देश नहीं देता है।

साकेत का मुख्य उद्देश्य सन्देश देना नहीं, उसका मुख्य उद्देश्य उमिला को केन्द्र में रखते हुए रामकथा कहना है। प्रसंगवश राम का चरित्र सामने प्राता है, प्रतएव रामचरित्र प्रपना स्थिर प्रभाव छोड़ने में प्रसमर्थ है। कथानक की यह शिथिलता उसके सन्देश को भी शिथिल कर देती है 'श्रीर स्थायी प्रभाव होने नहीं देती।

कामायनी की घटनावली में दो उत्यान और दो पतन है। न हम उत्यान काल में मनु या श्रद्धा को लोक-सेवा-परायण देखते हैं श्रयवा लोक-मर्यादा के व्यवस्थापक के रूप में पाते हैं और न पतन में। हम मनु, श्रद्धा और इड़ा के चित्रों पर लक्ष्य रखते हुए किव का विजयिनी मानवता हो जाये का सन्देश प्रलग से जोड़ा हुआ जान पड़ता है। उद्देश्य के साथ ही चित्रि की समरसता का श्रमाव कामायनी के इस उद्देश्य को भी काल्पनिक बना देता है।

सिद्धार्थं का उद्देश्य निक्चय ही मानवता का विकास है। युद्ध का इतिहास-प्रसिद्ध चरित्र मानवता के लिए था। इसलिये उसकी प्रतिध्वनि सिद्धार्थं में उपस्थित है।

न्रजहाँ और विक्रमादित्य में क्षुद्र विषय सुख-सम्पादन की चेण्टा की। विक्रमादित्य के किन ने उसके साथ राष्ट्रीयता का योग अवश्य कर दिया है। विक्रमादित्य का चरित्र जनवारणाओं के आधार पर राष्ट्र-उन्नायक के रूप में स्वीकृत है। यह काव्य भी उसका पूर्वामास देकर समाप्त हो जाता है। उचित तो यह था कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी विक्रमादित्य के चरित्र को कुछ और वढ़ाया जाता। किन ने प्रसाद की अवस्वामिनी नाटक की घटना को देखकर यह भूल की है कि नाट्य की कालवृष्टि और महाकाव्य की कालवृष्टि में महान अन्तर होता है। इसलिये वह अपने उद्देश्य को पूर्णतया व्यक्त न कर सका।

वैदेही-वनवास इसी प्रकार कालदृष्टि में संकुचित है । भगवान् र राम ने सीता का परित्याग किया । यह परित्याग रामचरित्र का एक ऐसा लौदन है जिसके परिमार्जन के लिये प्रयत्नशीलता, वैदेही-वनवास में दिखलाई । देती हैं. क्योंकि जनहित के लिये त्याग की भावना इतनी प्राचीन है कि उससे क़ोई नवीन सन्देश प्राप्त नहीं होता। इतना अवश्य है कि इसमें सीता का जिस्त्र राम के चिरत्र का सहयोगी है और इस प्रकार मानवकल्याएं की भावना में लगे हुए राम और सीता किव का उद्देश्य पूर्ण करने में सफल रहे।

दैत्यवंश में शरीर ग्रौर वृद्धि इन दोनों के प्रतीकस्थापन का एक नवीनता का भाव अवस्य उत्पत्न होता है। यह ठीक है कि दैत्य शरीर को ही सव कुछ समभते ये क्योंकि उपनिषदों में एक आख्यान आया है जिसमें प्रजांपति के पास दैत्य यह प्रश्न लेकर गए कि मैं क्या है। प्रजापित ने उन्हें एक सरोवर दिखला दिया। जब वह ग्रपना स्वरूप इसमें से देखकर लौट ग्राए तो प्रजापित ने उनसे पूछा "नया तुम समभ गये" ? दैत्यों ने कहा, हाँ। मै एक स्वस्थ बलवान शरीर हैं। यह घारगा उपनिषद् की घारगा है, साथ ही इसी ग्राख्यान में देवताग्रो का वर्णन भी है जिसमें प्रजापित ने देवताग्रों की ग्रात्म तत्त्व का उपदेश दिया क्योंकि देवता यह निर्एाय नही कर सके थे कि शरीर ग्रीर सरोवर में पड़ने वाले शरीरप्रतिविम्ब में नया सम्बन्ध है। इसके ग्रागे किव की अपनी कल्पनायें है जिनमें दैत्य-देवतास्रों के चरित्र पर नया रंग चढाने की चेष्टा-दिखलाई है। हिरएयाक्ष के वध का मौलिक कारएा नया था, इसकी ग्रोर संकेत नहीं है। प्रह्लाद की सद् वृत्ति सधर्म पालन की स्वतन्त्रता नहीं थी। बिल स्वर्गे का राज्य लेना चाहता था। ग्रमृतमंथन में ग्रसुरों को केवल वारुणी क्यों प्राप्त हुई इत्यादि घटनाम्रों पर दूसरे द्ष्टिकोगा से विचार किया गया है। सम्भवतः दैत्य चरित्र को निर्मल सिद्ध करने का यत्न प्रत्येक स्थल पर स्पष्ट लक्षित होता है। इस महाकाव्य उद्देश्य हो सकता था शरीर श्रीर वृद्धि का सन्तुलन जिसकी सर्दव ग्रावश्यकता रही है श्रीर सदा रहेगी। हमें दुःख है कि प्रतीकिमत्रता के कारण किव इस सत्य तक नहीं पहेंच सका।

कुष्णायन कृष्ण के जीवन पर हिन्दी में एक नवीनतम उत्प्रयोग है। किव की कोई अपनी कल्पना नहीं है। उसने जो कुछ कहा है वह सब का सब कहीं न कहीं कहा जा चुका है। किव का कौशल इसी में है कि उसने सबको एकत्र कर कृष्णचित्र की एक प्रृंखला स्थिर कर दी है। श्रीमद्भागवत् और महाभारत कृष्ण-चरित्र के उपाल्यान है परन्तु श्रीमद्भागवत के कृष्ण महाभारत के कृष्ण से सबंधा भिन्न है। किव ने कृष्ण के इन दो भिन्न चित्रों में एकह्पता लाने का प्रयुत्न किया है। मूलतः कृष्णायन का यही उद्देश है।

ग्रव कृप्ण-चरित्र इतना विस्तृत ग्रीर इतना व्यापक है कि समस्त मानवता को ग्रालिंगन करता हुग्रा समरसता की ग्रोर ले जाने वाला है, फिर भी कृष्णायन में कृष्ण का चरित्र मानवता की स्यापना करना नहीं है वरन् धर्म-राज्य-स्थापन करना है, मानो कवि राजनीतिक सुवार में मानवता के विकास का बीज देखता है जो किव के निज जीवन के अनुकूल ही है।

ग्रव उद्देश की न्यापकता की दृष्टि से निश्चय ही कृष्णायन सवसे ऊँचे पर स्थिर है। उद्देश्य की एकतानता की दृष्टि से सिद्धार्थ ग्रच्छा है। कामा-यनी को मनुष्य का विकासकम हम मान लें तो श्रद्धा श्रीर वृद्धि के द्वारा मनुष्य का जोवन उच्च उठ सकता है। यह उद्देश्य ग्रत्यन्त मनोरम रूप में चित्रित हुआ है।

श्रन्य काव्यों के सम्बन्ध मे ऊपर कहा जा चुका है।

# तुलनात्मक कला-पक्ष

# (क) रूपवर्गान-

प्रियप्रवास-

"रूपोद्यान-प्रकुल्ल प्राय कलिका राकेन्द्र विम्बानना तन्वंगी कल हासिनी सुरसिका कीड़ा पुत्तली शोभा वारिधि की श्रमूल्य मणि सी लावण्य-लीला-मयी श्री राधा-मृदुभाषिणी मृग-हगी-माधुर्य की मूर्ति थीं॥ फुले कंज समान मंजु दगता थी, मत्तता कारिगी। सोने सी कमनीय कान्ति तन की थी इप्टि-उन्मेषिनी। राधा की मुस्कान की मधुरता थी मुग्धता मृतिं सी। काली कुंचित-लम्बमान श्रलकें थीं मानसोन्मादिनी।"

रामचरितचिन्तामणि—

''रति, रम्भा, भारती, भवानी, उसके तुल्य नहीं है। शकुनि सुता त्रिभुवन में कोई, हंसी तुल्य कहीं है।। कोई वस्तु नहीं है त्रिभुवन में उसकी उपमा की। मैया! वह है खानि गुर्णों की सरिता है सुपमा की॥" साकेत---

''ग्रस्य-पट पहने हुए ज्राल्हाद में, कौन यह वाला खड़ी प्रासाद में ? प्रकट मूर्तिमती उपा ही तो नहीं ? कान्ति की किरर्णे उजेला कर रहीं। यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नई,
आप विधि के हाथ से ढाली गई'
कनक-लितका भी कनक-सी कोमला,
धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला।।
जान पड़ता नेन्न देख बढ़े बढ़े,
हीरकों में गोल नीलम हैं जढ़े।"

#### कामायनी—

"हृदय को अनुकृति वाह्य उदार एक लम्बी काया उन्मुक्त. मधु पवन क्रोडित ज्यों शिशु भाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मस्या गान्धार देश के, नील रोम वाले मेथों के चर्म. दक रहे थे उसका वपु कान्त वन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल श्रथखुला श्रंग, खिला हो ज्यों विजली का फल मेघ यन वीच गुलाबी रंग। म्राह! वह मुख! पश्चिम के ब्योम, वीच जब चिरते हों घनश्याम, श्ररुण रवि मण्डल उनको भेद दिखाई देता हो छ्विधाम। या कि, नव इन्द्र नील लघु श्टंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वाला सुखी थचेत माधवी रजनी में ग्रश्नांत। घिर रहे थे घुँघराले याल श्रंस श्रवलम्बित मुख के पास, नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। श्रीर उस मुख पर वह मुसकान रक्त किसलय पर ले विश्राम, श्रहण की एक किरण श्रम्लान श्रधिक श्रलसाई हो श्रभिराम। नित्य योवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्ति, स्पर्श के ग्राकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जह में स्फूर्ति। उपा की पहिली लेखा कांत माधुरी से भीगी भर मोद. मद भरी जैसे उठे सलज्ज भार की तारक द्यति की गोद। कुसुम कानन-श्रंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाश पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का घाधार। श्री पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधु राका मन की साध, हंसी का मद विह्वल प्रतिविंव मधुरिमा खेल सदश अवाध।" न्रजहाँ—

"यह किरण जाल सी उज्ज्वल है मानस की विमल मराली है। श्रंग श्रंग में चपला खेल रही है फिर भी भोली भाली है॥ स्वच्छन्द किरण पर जलद पटल ने नहीं जाल फैलाया है। धनु रच पायस में नहीं सार ने उस पर तीर चलाया है।

सुरभित पुष्पों की रज थ्रौ लेकर मोती का पानी। हिम वालाग्रों के कर से जो गर्म प्रेम से सानी॥ पृथ्वी में चाक चलाकर दिनकर ने मूर्ति वनाई। छवि फिर वसन्त की लेकर उसमें ढाली सुघराई॥

चरखे नजत्रों के चलते थे सूत कातते जाते। जिनको लपेट रिव कर से ये ताना सा फैंबाते॥ सुन्दर विहंग थ्रा जाकर जिसमें बुनते थे बाना। फिर सांध्य जलद भर जाता तितली का रंग सुहाना॥

ऐसे श्रनुपम पट में थी शोभित वह विश्व निकाई। जिसकी ख्वि निरख निरख कर मोहित थी विधि निपुणाई।।" सिद्धार्थ—

> "कमल थे, मृग थे सुनेत्र थें । विहंग थे, शिव थे कि उरोज थे। मुकुर था विधु था कि मुखाब्ज था तहित थी रति थी कि यशोधरा।

कुसुम जो श्रिल से न छुत्रा हुश्रा सुभग मौक्तिक जो न विंधा हुश्रा, हृद्य जो श्रव लौ न दिया हुश्रा, वह विलोक विमुग्ध कुमार थे।''

वैदेही-बनवास-

"इनमें से ये एक दिवाकर कुल के मण्डन श्यामगात श्राजानु-वाहु सरसीरुह-लोचन थी दूसरी विदेह नन्दिनी लोक ललामा सुकृति-स्वरूपा सती विपुल मंजुल-गुण-धामा।"

देत्यवंश---

"कंचन वेलि-सी या नवला दवी जात मनो कुच कुम्भ के भारन त्यौ सुखमा, पट, भूपन दीठि को बोक्त श्रपार बहै केहि कारन। जानत हैं यहि मैं न महीप जराय के श्रापु कियो चहै झारन या लिंग सो हम लोगनि सौ मिलि के निज प्राननि चाँहै उधारन।

पन्नगी, मोर, मृगा, गज केहरि संग रहैं श्ररि-भाव विसारत पंकज, चन्द्र चकोर श्रमा श्रौ मराल मृनाल मनौ हिय हारत।

विम्व श्रनार न खात कवीं सुक कैलिया श्रम्विन काटि न ढारत चम्पक श्रौ श्रिल राहु ससी श्ररु तारहु हुँक पहारनि धारत।

पीरी हरी श्ररू श्यामल नील मनी श्रवदात तथा श्ररू नारी नृपुर में जरिके मनी सक सरासन दीन्ह्यो तिया पग डारी ।

कैंधों नवग्रह श्राय कहैं, तुन पायन

पे हैं गये बिलहारी ।

प्याय पियूष हमें श्रपने कर

कीजिए श्राज कृतार्थ प्यारी ।

छोन मृनाल को तन्तु ही है गनितज्ञ की रेल की े है किथों साखी कै तिहु लोकनि की सुखमा कहँ कंचन किंकिनी वांधि के राखी।

या तिय की किट की उपमा

परव्रह्म ली वात नहीं कह्यु भाखी

या की स्वरूप विलोकन काज

दुई विधि क्यों न श्रनेकन श्रांखी।
जा चल की सुखमा लिल पंकज

कींच में जाय गड़े हिय हारे

संजन हू उड़ि भागे श्रकास

दुरे बन जाय कुरंग बिचारे।

मीन गये छिपि नीर ग्रगाध
दिखान नहीं मुख जान के मारे
लो हमें प्याचत वाहनी ग्राजु
उदे निहचे भये भाग हमारे।
जास को ग्रानन को द्युति हेरि।
कृमोदनी चन्द न द्योस लखाहीं
लाजनि तागि सरोजनि चृन्द,
कयों निसि माहिं नहीं विगसाहीं।
सो रित को मद मोचनी वाम
मिली वह भागनि सों हम काहीं।
लोचन लाहु लहो सिगरे पें
कछु कहियो विजराज सीं नाहीं॥"

कृष्णायन—

"श्रङ्ग पंकज-किंजलक सुवासा मलय समीर मनहूँ निःरवासा। देह कान्ति इन्दीवर स्थामा दशनोज्जवल सुखेन्दु श्रभिरामा। नयन श्रधीर मधुर श्रालोकित नील स्निग्ध श्रलक श्रति कुंचित। श्रधर विम्व विदुम द्युति भासा मंजु कपोल, कर्यठ श्रुति नासा। फुंविर मिश्र विन्दा वर वामा नृप प्रिय सुता रूप श्रभिरामा। कन्क लता तनु यिन्द सोहायी श्रानन शरद-इन्दु छ्वि छायी। नयन विशाल श्रमत लिंग श्रवण्न श्रंजन रज्जु वद्ध जनु खंजन। चितवित तरल विलोचन जेही मज्जित सुधा उद्धि जनु तेही।"

### साकेत-संत---

'तुम्हारे चरणों की तो चाल चलें श्रव उस पर वाल मराल । तुम्हारे लख ऊरु श्रमिराम कलम का भूल जायं सब नाम। कृशोद्रि ! इस त्रिवली का जाल कहां लहरायेगा हिम ताल । हृद्य की गौरव पूर्ण उमंग देख उत्तंग श्र्व हो दंग। लता पल्लव-पुष्पों के साथ निरख कर हाथ मले निज हाथ। श्रौर मुख ? उसके सम हो कौन सुधाकर इसोलिए हैं मोंन। कहीं जो खिली श्रधर मुसकान पिधल जायेंगे हिम पाषाण। उठेगी जिधर दगों की कोर उधर वरसेगा रस घन घोर। तुम्हारा लख कर केश कलाप श्रचल उर पर लोटेंगे सांप। तुम्हारा सुन कर मधुरालाप कोकिलार्थे जार्थेगी कांप।
तुम्हारी गति का देख विलास लहरियां तर्जे लास्य उल्लास।
तुम्हारी छटा श्रचल के पास विलोक् गा में सहित हुलास।"
विक्रमादित्य---

"छुवि सागर की श्रनुपम कमला वीगा।""तरंगिनि । उपा की सोहक मुसकान मधु ऋतु की श्री हग की पुतली । सुसद हरय की हरियाली कसक प्रग्रंथ की मसक हृदय की । योवन किसलय की लाली ॥

यह रूपवर्णन तो नहीं कहा जा सकता, यौवन का मनोरम वर्णन भले ही मान लें।

ऊपर हमने कुछ महाकाव्यों में से रूपवर्णन सम्बन्धी कुछ छन्द छाटने की चेप्टा की है। हमारा लक्ष्य यह रहा है कि लगभग समान कल्पनाओं के रूपवर्णन के प्रसंग छाटे जायें। जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हो सका वहाँ कम से कम विभिन्न महाकाव्यों में कम से कम दो या अधिक महाकाव्यों में वर्णन-समता की और ध्यान दिया है। सिद्धार्थ, दैत्यवंश, साकेत-संत और कृष्णायन में अलंकारयोजना के द्वारा रूपवर्णन करने की चेष्टा की गई है। इसमें सन्देह नहीं कि इन वर्णनों में से भारतीय रूपवर्णन की परम्परा के अनुसार दैत्यवंश का रूपवर्णन मधिक मनोरम है। यद्यपि इस वर्णन में भी कोई कल्पना ऐसी नहीं है जो नवीन कही जा सके। व्रजभापा के साथ साथ माध्यं के कारण यह वर्णन वहुत अच्छा तथा अधिक कलात्मक है। साकेत में रूपवर्णन भारतीय परम्परा से भिन्न है, कोई कम नहीं। देवताओं का रूपवर्णन अपीर सामान्यों का शिख-नख-वर्णन होता है।

श्री उपाध्याय जी में रूपवर्णन की प्रवृत्ति नहीं है। वे रूप की अपेक्षा रूप के प्रभाववर्णन में ही अधिक प्रवृत्त रहे हैं। यह वात प्रियप्रवास और वैदेही-वनवास में एक सी है।

नूरजहाँ के रूपवर्णन की शैली कामायनी से मिलती-गुलती है। "यह किरण जाल सी उज्ज्वल है" ग्रीर "ग्रक्ण रिव मण्डल उनको भेद दिखाई देता हो छ्विमान" ये भावसाम्य स्पष्ट हैं। इसी प्रकार "ग्रंग ग्रंग में चणना खेल रही" के साथ 'खिला हो ज्यों विजली का फूल' की तुलना की जा सकती है। "स्वच्छन्द किरण पर जलद पटल ने नहीं जाल फैलाया है" के साथ 'नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विघु के पास' में माव-साम्य स्पष्ट है परन्तु दोनों की कल्पनाओं में पृथ्वी और आकाश का अन्तर है। बात यह है कि प्रसाद की कल्पनायें भावात्मकता में वेजोड़ हैं।

(ख) *दश्यवर्णन* प्रियप्रवास—

> "निदाय का काल महा दुरन्त था भयावनी थी रवि-रिस्म हो गयी तवा समा थी तपती वसुन्धरा स्फुलिंग वर्षारत तप्त ब्योम था।

प्रदीप्त थी श्रीम्न हुई दिगम्त में ज्वलम्त था श्रातप ज्वाल-भाल-सा पतंग की देख वहां प्रचएडता प्रकम्पित पादप-पुंज-पंक्ति थी।

रजाक्त श्राकारा दिगन्त को बना श्रसंख्य वृत्ताविल मर्दतोचता मुहर्मुंहुः उद्धत हो निनादिता प्रवाहिता थी प्रवनािल भीपरा ।

विदग्ध होके कण-धृलि राशि का
हुन्ना तपे लौह कण समान था
प्रतप्त-वालू-इव दग्ध भाद की
भर्यकर थी महि रेख हो गई।

स्व-शावकों साथ स्वकीय नीढ़ में श्रवोत्त होके खग वृन्द था पड़ा सभीत मानो बन दोर्घ दाघ से नहीं गिरा भी तजती स्वगेह थी।

सु-कंन में या वर वृत्त के तले अशक्त हो थे पशु पंगु से पड़े। प्रतप्त-भू में गमनाभिशंकया पदांक को थी गति त्याग के भगीं। प्रचंद लू थी श्रति तीव्र धाम था

मुहुर्मुहुः गर्जन था समीर का

विलुप्तं हो सर्व-प्रभाव श्रन्य का

निदाघ का एक खरड राज्य था।''

# रामचरितचिन्तामणि--

पन्तामाण—

''उसी भाँति इस श्रीप्म ने श्रांकर धित श्रपथश लिया।
चीया, दीन सन्तप्त भी जलाशयों को कर दिया॥

खल समृद्धि को देख ज्यों सुख पाते हैं।

करते हैं श्रन्याय श्रोर बढ़तें जाते हैं॥

प्रतिपल में इस समय दिवस बढ़ता जाता है।

विकसित होकर श्रक्षे हुई को दिखलाता है॥

चरण दिलत रज पुंज भी मस्तक पर शोभित हुआ॥

यथा खलों का चिच सदा जलता रहता है।

स्या खलों का चिच सदा जलता रहता है।

स्या चिच कर पत्र कहीं तरु के गिरते हैं।

खग नृपार्त हैं कहीं कहीं जलचर मरते हैं।

कौन बचा है इस समय जो न पढ़ा हो क्लेश में।

क्यों न प्रजा पीड़ित रहे श्रन्यायी के देश में।

\*\*\*\*

#### साकेत-

"श्राकारा जाल सब श्रोर तना रिव तन्तुवाय है श्राज बना। करता है पद प्रहार वही मक्खी सी भिन्ना रही मही। लपट से मंट रूख जले जले नद-नदी घट सूख चले चले। विकल वे मृग मीन भरे भरे विपल ये हम दीन भरे भरे। या तो पेड़ उखाड़ेगा या पत्ता न हिलायेगा। विना धूल उड़ाये हा! उपमानिल न जायगा॥"

### कामार्थनी--

'•एक नाव थीं श्रौर न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बारम्बार । लहरें ज्योम चूमती उठतीं चपलायें श्रसंख्य नचतीं, गरद जलद की खड़ी सुड़ी में बूँदें निज संस्ति रचतीं। चपतार्थे उस जलिंध विश्व में स्वयं चमय्हत होती थीं, ज्यों विराट बाइव ज्वालार्थे खरड खरड हो रोती थीं। धनीभूत हो उठे पवन फिर रवासों की गति होती रख, शौर चेतना थीं विललाती दृष्टि विफल होती थीं वृद्ध। उस विराट शालोइन में बह तारा बुदबुद से लगते, प्रखर प्रलय पावस में लगमग ज्योंतिरंगयों से लगते॥"

नुरजहाँ—

"योवन पर है श्रीप्म दिवाकर चढ़ श्राया है ऊपर, नहीं मेघ का नाम कहीं है स्पेद वरसता फरफर ! किरयों नाच रही हैं पृथ्वी से है लपट निकलती, पानी जलने लगा सरों का श्राग रेत पर बलती ! सर ताप से फैल गया है नदी सिकुइती जाती, गरभी ज्यों ज्यों बढ़ती जाती दंदी पहती जाती !

गरमा ज्या ज्या यदता जाता दडा पदता जा सरिता सूख हुई है कांटा फूला हरा जवासा, जातो जान किसी चिदिया की शिशु का हुन्ना तमाशा।

जल छिपता फिरता सेवार में मेघों के साथे में, चूंद बूंद के शंगूर छिपे हैं फेन जाल फये में। रवास धार रुक रुक चलती है नन्ज नहीं है मिलती, पत्थर तोढ़ पीस देती थी घास नहीं श्रव हिलती॥"

सिद्धार्थ—इसमें निदाध का दृश्यवर्णन नहीं है। श्रतएव एक पावस की राजि का वर्णन दिया जा रहा है। यह भी प्रभावोत्पादक नहीं है।

"कादम्बिनी कड़कती गुरु गर्जना से, कम्पायमान भय पीड़ित मेदनी थी होके महान् प्रवला तिदता श्रदम्या, कान्तार पै श्रशनि घोर गिरा रही थी॥ दैत्यवंश—

्रसमें कोई अच्छा दश्य नहीं है। वैदेही-वनवास—

> "विगत बसन्त तपन ऋतु श्राईं, लुवें चलों गईं रसा सुखाई। बिरह बसन्त दुरन्त उदासा, लुव पिस श्रीष्म लेत उसासा॥ पवन निकुंच माहिं ठहरानी, छाहंहु. छांह पाइ विरमानी। बिहरत एक संग बन माहीं, पै भासत मृग कहें हिर नाहीं॥ सर तड़ाग सिर सकल सुखानी, रह्यो हगन मोतिन श्रिस पानी। करन जाल इमि भानु पसार्यो, मनहुँ शेष फन-ज्वाल निकार्यो।

के वड़वागि कोप श्रांत कीन्हों, तीजो गैन खोलि हर दीन्हों॥ कौनेहुं विधि नहिं तृवा बुम्तानी, मिलत न नम गंगा में पानी॥"

### कृष्णायन---

"विरह ग्रनल नम सिख साकारा भयेउ कोलाहल ग्राम श्रपारा। गोकुल नेह शेल जनु सारे गोपी गोप नदी-नद-नारे। उमहे महर द्वार सब श्रायी करुणासिन्धु बहेउ हहरायी। श्रश्नु नीर उच्छ्वास तरंगा कन्दन भंवर धैर्यं तट भंगा। डगमग मध्य राज-रथ नैया निराधार श्रक्र्र खेबैया। बूहत व्याकुल प्रमुहिं पुकारा द्वार कृष्ण तेहि च्रण पगु धारा। निरख मानु पद प्रणमत स्याम उटेउ रोय सस्वर बज श्रामू। हरि! केशव! गोविन्द! पुकारे कहाँ जात धनस्याम हमारे!"

# साकेत-संत--

"विना पानी हुई यों जीम कातर कि उस पर सूख कर ही रह गया स्वर । दिखाई तो दया तनु ने दिखाई पसीने की विवुत्त धारा वहाई । पसीने से कहीं थी प्यास नुक्षनी कहीं इस बूंद से वह त्रास नुक्षनी ? पसीना था न था वह रक्त अपना बचाता देह था वन भक्त अपना । तवा सी तप्त धरती तप रही थी हवा जल जल व्यथा में कप रही थी। जता दुम पुंज भुलसे खड़े थे सरोवर तक पिपासान्तन पड़े थे। प्रत्य का दश्य था हर श्रोर छाया प्रभंजन का प्रवत्त था रोर छाया। न फल ही तप्त तरु से टूट पड़ते विहंग भी अचेतन छूट पड़ते। कहाँ की शत्रुता रिव ने भंजाई करों से मूंज कर धरती तपाई। पनाहें भागती थीं धूल उड़ कर चली परलोक माता से बिछुड़ कर। हहस्ता था चितिज हर एक पल सें जला सा जा रहा था हर अनल में। ववएडर थे कि जी में शेप की थीं धरा को चीर नम को छू रही थीं। दुमों ने फिन्तु कुछ हिम्मत दिखाई सही सब भांति की सिर पर कड़ाई। सही सम्मुख प्रभंजन खंग धारा दिया पर छाह को अपना सहारा॥"

विक्रमादित्य-इसमे कोई ग्रीष्म ऋतु पर उत्तम चित्र नहीं है।

हमने ऊपर प्रकृति के दृश्यिचत्र उपस्थित करने की चेष्टा की ग्रीर तुलना-हमक दृष्टिकीए। बनाये रखने के लिये एक से ही वर्णन एकत्र करने का प्रयत्न किया। कामायनी में ग्रीष्म का कोई वर्णन नहीं मिल सका ग्रतएव महाप्रलय के दृश्यिचत्रों से सन्तीप करना पड़ा है। इन चित्रों पर घ्यान देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि रामचरितिचन्तामिण का वर्णन ग्रत्यन्त शिथिल है। उसमें यत्र-तत्र उपदेश देने की प्रवृत्ति उसे ग्रीर शिथिल कर देती है। कृट्णायन का वर्णन केवल उद्दीपन के रूप में है। ग्रतएव वह भी दृश्यिचत्र के विचार से शिथिल है। दैत्यवंश का वर्णन भी लगभग कृट्णायन जैमा ही है। ग्रीष्म का उसीस लेना वसन्त की विरह का कारण वतलाया जिसके कारण उसास लुवें वतलाई गई हैं। श्रन्य उक्तियां प्राचीन कवियों से ली गई हैं ग्रतः यह वर्णन परम्परानिर्वाह के लिए ही हुगा है।

साकेत-संत का वर्णन भी शिथिल ही है क्योंकि उसकी तर्कपूर्ण प्रवृत्ति ने प्रीष्म के प्रभाव को मन्द कर दिया। ग्रीष्म के कारण पानी न प्राप्त होने पर स्वर का सूखना स्वाभाविक हो सकता है, इसकी दशा पर शरीर को व्या-कुलता हो सकती है, करुणा हो सकती है किन्तु शरीर के पसीने द्वारा दया का प्रदर्शन व्यर्थ हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा कार्य नहीं होता।

साकेत का प्रकृतिवर्णन भी विस्तृत है । उसमें ग्रीष्मकालीन विभिन्न व्यापारों के एकत्र करने में कल्पना द्वारा उसे श्रितिरंजित करने में भी किव को विशेष सफलता प्राप्त हुई है परन्तु जहाँ तक दृश्यचित्र का प्रश्न है मेरे विचार में वह श्रावश्यक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता । उमिला का साथ साथ लगा रहना इस प्रभाव को श्रीर भी शिथिल कर देता है।

अब केवल कामायनी, नूरजहां श्रीर प्रियप्रवास के प्रकृतिदृश्यों पर विचार करेंगे। 'निदाध का काल महादुरन्त या, पतग की देख प्रचंडता प्रकम्पत पादप पुञ्ज थी', 'यौवन पर है ग्रीष्म दिवाकर चढ़ श्राया है ऊपर' में निश्चय ही पहिला वर्णन उच्च है। 'श्राग रेत पर वलती' श्रीर 'प्रतप्त बालू इव दग्ध भाड़ की भयंकरी थी महिरेण हो गई' इन दोनों वर्णनों में रेत का ताप प्रियप्रवास के वर्णन में श्रीधक है। 'सिरता सूख गई है कांटा, फूला हरा जवासा' में यदि अनीस श्रीर ग्रवीर के मरसिये का भाव है तो 'शिशु का हुश्रा तमाशा' एक व्यर्थ का पद है। सेवार का जल में छिपता फिरना श्रीर मोथे का का साया होना, फेन जाल के फाये की उपस्थित में जल के छिपते फिरने श्रीर वूंद वूंद श्रगूरों के छिपने के मुहाविरे में जहाँ रस पैदा निया है वहाँ प्रकृति की भयंकरता को हल्का कर दिया है। यद्यपि ऐसे वर्णन प्रियप्तास में नहीं है परन्तु स्वशावकों साथ स्वकीय नीड़ से लेकर अन्त तक प्रियप्तास का यह वर्णन श्रीधक सजीव है, साथ ही ग्रनीस के मरसिये की छाया ने नूरजहाँ के वर्णन की मौलिकता को फीका कर दिया है।

खंड राज्य था' में जहां ग्रीष्म के लिए एक राज्य की कल्पना की गई है वह कामायनी के घोर ग्रन्थकार में ग्रह-तारा बुद्बुद से लगते है शौर ज्योति-रिंगणों से जगते पद ग्रन्थकार की साम्राज्यिकता में बाधक जान पड़ते हैं। मेरी दृष्टि में प्रस्तुत उद्धरणों में प्रियप्रवास का यह वर्णन सर्वश्रेष्ठ है। कल्पनामों की नवीनता की दृष्टि से कामायनी का वर्णन भी ग्रच्छा है।

### श्रलंकारयोजना---

# √र्प्रियप्रवास—

"सारा नीला सिलल सिर का शोक छाया पगा था, कंजों में से मधुप कड़ के घूमते थे अमे से। मानो खोटी विरह घटिका सामने देख के ही, कोई भी थी श्रवनत-मुखी कान्ति हीना मलीना॥"

# रामचरितचिन्तामिए-

"मानो श्रयोध्या के श्रजिर दुख ,
जग गया दुख सो गया ।
सुर राज पुर या भाग्यवश ,
यम [राज का पुर हो गया ।
सरजू बंधे जो घाट थे ,
मानो हुए मरघट सभी ।
ऐसा कहीं त्रैलोक्य में ,
श्राया न था संकट कभी ।."

# साकेत-

"इतना तप न तपो तुम प्यारे , जले श्राग सी जिसके मारे । देखो श्रीष्म भीष्म तन्तु धारे , जन को भी मन चीतो ॥"

# सिद्धार्थ--

"गगन की सुन्दर वह लालिमा ,
निधन की भयदा रसना बनी।
सरित की लहरें ध्रसु-लेहिनी ,
लहरने खलु ब्यालिनी-सी लगीं॥"

# र्कामायनी—

"उधर गरजतीं सिन्धु लहिरयाँ,
कृटिल काल के जालों सी।
चलीं श्रा रहीं फेन उगलती,
फन फैलाये व्यालों सी॥"

# नूरजहाँ—

"होना मत तुम सिन्धु लहर, जो ठहर ठहर कर शीष उठा। भ्रापने ही हृदयस्थान को। भुजनी सी जाती है खा॥"

### वैदेही-वनवास-

"निज प्रसवण घवल लोलायों के लिए, लालायिता सदा रहती थी लालसा। वह उस भग्न हृदय सा होता ज्ञात था, जिसे पड़ा हो सर्व सुखों का काल सा॥ कल निनादिता केलिरता गोदावरी, बनती रही थी जो सुग्धकारी वड़ी। दिखलाती थी उस वियोग विधुरा समां, वहा वहा थांसु जो भूपर हो पड़ी॥"

# दैत्यवंश--

'कंपत रिव नभ वद्त मनहु वरसावत आगी , मन्द समीर न ज्याल-वदन स्वासा सम लागी । क्जत विहंग समाज आज जनु दुख दरसावत , सुमन-जूह तर डारि मनहुं श्रंसुश्रा वरसावत ॥''

#### साकेत-सन्त-

"चोंके रामानुज तद्ग उठे घवराये , स्मृति ने केकय-सुत-व्यंग पुनः दुहराये । श्राँधी सी उठी प्रचएड श्रंधेरा द्वाया , उनकी जिह्ना से चचन यही कह श्राया ॥"

#### कृष्णायन-

"जलनिधि निरस्ति निमन्त्रित तरखी , मृद्धित मनहूँ चिषक लट धरखी। लखीं सकल तिय दीन धैर्य-विहीन मलीन तनु। मनहुँ ग्रमर तरु हीन निरानन्द नन्दन विपिन॥"

## विक्रमादित्य--

"खोई है सैकत में मानो मानस सरसी की सरित विमल , खोई है चित्रित सागर पर यह स्नेह भरी तरणी निश्चल । दूध धोई विनता ग्रादर्श सती सीता जी का निर्दोष , किया निष्कासन दे बनवास मिला पुरजन को तब सन्तोष ॥"

कपर हमने सादृश्यमूलक अलंकार के कुछ उदाहरए। प्रत्येक महाकाव्य में से छांटे हैं। इनमें इस वात का ध्यान रवला गया है कि इन सादृश्यमूलक अलंकारों को भी ऐसे स्थलों से छांटा जाय जहां परिस्थितिसाम्य हो और समान भावोत्तेजन की आवश्यकता हो क्योंकि अलंकार के स्वतन्त्र प्रयोग में यह कहना कठिन होगा कि कौन सा कवि अलंकारयोजना में सबसे सफल है। समान परिस्थितियों में समान भावव्यंजना के लिए अलंकारयोजना करते समय यह देखना सरल हो जायगा कि कौन सा अलंकार भावोद्दीपन में सचमुच अलंकार का काम करता है तथा कहाँ परम्परानिर्वाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। हमने जो प्रसंग चुना है वह प्रसंग ऐसा है कि भावव्यंजना के लिए अलंकारयोजना उस प्रसंग पर अच्छी हो सकती थी। लगभग सभी उदाहरएों में दु:लातिरोक की व्यंजना की गई है।

तूरजहाँ में उपदेश दिया जा रहा है कि वह सिन्धु की लहर वन जाय श्रीर सिंपिए के समान अपने निहित यान को खा न जाय। समुद्र श्रीर सिंपिए में से कोई कल्पना एक दूसरे की सहायिका नहीं है श्रीर न सर उठाने के बाद यान को खा जाने में ही कोई संगति है। अलंकारयोजना लगभग व्ययं सी है। विकमादित्य में भी लगभग इसी प्रकार मानससरसी का सैकत में खोना, तरए का सागर निश्चल चित्रित होना परस्पर असम्बद्ध स्वतन्त्र भावखण्डों के परिचायक अलंकार है, सम्पूर्ण मन को परिपुष्ट करने में सहायक नहीं होते।

साकेत-सन्त में 'ग्रांघी सी उठी प्रचंड ग्रंघेरा छाया' का प्रयोग सुन्दर है किन्तु 'उनकी जिह्ना से वचन यही कह ग्राया' में 'कह ग्राया' पद ने उस ग्रंघेरे के प्रचंड वेग को मन्द कर दिया है।

रामचरितचिन्तामिं की कल्पनायें भी मुहावरेवन्दी की छोर ग्रधिक उन्मुख है। प्रियप्रवास, कामायनी, सिदार्थ और साकेत के स्थल सचमुच कल्पना की दृष्टि से भावोत्तेजन में समर्थ है परन्तु मेरी दृष्टि में साकेत का उदाहरण, कल्पना की ऊंची उड़ान के दृष्टिकीण से सबसे ग्रच्छा है।

भाव को उद्दीष्त करने में प्रियप्रवास, सिद्धार्य और कामायनी के उदाहरण श्रच्छे हैं।

किसी कवि की कला का विवेचन करने के लिए एक उदाहरएा पर्याप्त नहीं होता परन्तु प्रस्तुत निवन्य का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी कविविशेष की कलाप्रियता का विवेचन किया जावे। तुलनात्मक ग्राधार के लिए भी एक उदाहरण पर्याप्त नहीं होता परन्तु लेखक की सीमा का ध्यान रखते हए मैं यह समभता है कि मेरे लिए ग्रधिक उदाहरए। देकर किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचने या पहुँचने का प्रयत्न करने में किसी कलाकार के प्रति म्रन्याय भी हो सकता है। म्रतएव इन उदाहरएों से भी सन्तोप करके मै यह कहना चाहता हूँ कि महाकाव्य का उद्देश्य अर्लकारों की भक्ताभक में पाठक को चमत्कृत करना नहीं होता ग्रथवा भुहावरों की जवानवन्दी से भावुक्त को विस्मयमुग्ध करना नहीं होता वरन् भावप्रवाह को अविच्छिन्न वनाये रखना महाकाव्य का प्रधान कर्त्तव्य होता है। जो कला इस भाव को ग्रविच्छित्र बनाये रखने में सहायक होती है किव के लिए वही उपादेय होती है। मुझे ग्रत्यन्त नम्रता से निवेदन करना है कि कला की दृष्टि से साकेत सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है परन्त् उसकी कल्पनाओं की अमूल्य माणिक्यराशि रसस्रोतस्विनी की घारा में वार वार ग्रटक जाती है जिससे पिपास की तृष्णा छककर पी नही पाती, गले में कोई न कोई रत्न जाकर प्रटक जाता है। इसके विपरीत कृष्णायन, प्रियप्रवास और कामायनी की विचारधारा में उच्च कल्पना न होते हुए भी एक शान्त गम्भीरता है जिससे विस्मय तो नहीं होता परन्तु प्रसन्नता अवश्य होती है।

भाषा-

्रियप्रवास—सम्भवतः पहिला महाकाव्य है जिसने भाषा का मार्ग-प्रदर्शन किया। पहिला महाकाव्य होने के कारण उसमें बहुत दिनों तक संस्कृत शब्दों की बहुलता पाठकों को खटकती रही। ग्राज कामायनी भीर साकेत की उपस्थित में कोई व्यक्ति प्रियप्रवास की भाषा को संस्कृतबहुल माषा नहीं कह सकता। ग्राज हम जो कुछ कह सकते है वह इतना ही कि परिमार्जन की दृष्टि से प्रियप्रवास की भाषा ग्राज से तीस वर्ष पुरानी है। यद्यपि उसका माधुर्य ग्रव भी शेष है परन्तु वह खरा सिक्का ग्रव नहीं रहा। सिद्धार्थ—की भाषाशैली और त्रियत्रवास की भाषाशैली में साम्य है। परन्तु इसमें संस्कृत के अप्रचलित शब्दों का बाहुत्य है।

नूरजहाँ—की भाषा वाजारू खड़ीवोली है। उर्दू की मुहावरेवन्दी ने हिन्दी शब्दों में लिखे होने पर भी उसका मूल्य महाकाव्य के दृष्टिकोण से घटा दिया है। सैयद इन्शाग्रल्ला की भांति लपक-ऋपक की यह भाषा महाकाव्य की गम्भीरता के ग्रमुकूल नहीं है।

विक्रमादित्य-में भाषा को संयत करने की चेष्टा की गई है।

कीमायनी—की भाषा जहाँ तहाँ पर श्रधिक संकेतात्मक है। परिमार्जन श्रीर शब्दचयन प्रसाद जी की विशेषता है। उनकी भाषा का सबसे सुन्दर विकास कामायनी में हुश्रा है। कुछ थोड़े से पूर्वी प्रयोगों को छोड़ देने पर कामायनी की भाषा को टकसाली कहा जा सकता है।

येदेही-यनवास-की भाषा प्रियप्रवास की भाषा की अपेक्षा अधिक शिधिल है।

साकेत—भाषा की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। भाषा में खरा शब्द-चयन, प्रसंगानुकूल भाषा का परिवर्तन सब कुछ अच्छा है। प्रसाद की संकेता-रमक शैंनी का भी प्रयोग किया गया है परन्तु कहीं कहीं पर भाषा इतनी जटिल हो गई है कि उसमें अर्थवोध में बाधा पड़ती है। वैसे साकेत की भाषा को टकसानी कहा जा सकता है।

साफेत-सन्त-की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त होते हुए भी उर्दु के शब्दों का प्रयोग एवं वेमेल गठन खटकता है।

यहाँ पर भी हमें लेखक की सीमाग्रों के भीतर रहते हुए इन महाकाग्यों की भाषा पर विचार करना पड़ा। ग्रधिक विवेचन के लिए यहाँ स्थान नहीं था।

# महाकाव्यों पर एक विहंगम दृष्टि

श्रीषुनिक महाकाव्यों का मौलिक शिल्पविधानविवेचन करते हुए हम कह चुके हैं कि श्रीधुनिक महाकाव्य का शिल्पविधान (टेक्नीक) धास्त्रीय स्वीकृत टेक्नीक नहीं है। पश्चिम की क्ला का भी सम्पूर्णतः स्वीकार श्रीधु-निक् कलाकारों ने नहीं किया है। जैसे हम पंस्कृति की खिचड़ी में पड़े हुए हैं वैसे हमारी कला भी संस्कृतियों की खिचड़ी में पड़ी हुई है। कामायनी के कथानक में प्रतिनायक तथा सहायक नायकों का सभाव जहाँ दिखलाई देता है वहाँ साकेत, वैदेही-बनवास घटनाविहीन महाकात्र्य है, किसी का कहीं से चला जाना ही महाकान्य की ग्राधारभूमि नहीं यन सकता। नूरजहाँ, विक्रमा-दित्य नाटकीय घटनायों हैं जिनका महाकान्य में उनभोग किया गया है। इन नाटकीय घटनायों को महाकान्य का जामा पहिनाने के लिए जिस कल्पना की ग्रावश्यकता थी उस कल्पना का प्रयास इन महाकान्यों में नहीं किया गया। इन महाकान्यों की घटना इतनी पिसी हुई है कि उसमें रसवत्ता लाने के लिए प्रासंगिक चरित्रों की ग्रावश्य-फता थी जिनका ग्रभाव खलता है, विशेषतया उस स्थिति में जब कोई न्यन्ति प्रसाद की ध्रवस्वामिनी, द्विजेन्द्रलाल राय का नूरजहाँ नाटक पढ़ चुका हो।

पश्चिम के कलाकार कयानकवर्णन में घटना का उत्यान (प्लैंट्र) और गिराव आवश्यक समस्ते हैं। साकेत-में उत्यान (प्लैंट्र) ही उत्यान (प्लैंट्र) है। उत्यान और गिराव का स्थान ही मानो किन ने नहीं रक्खा। नाट-कीय पंच संधियों का संयोग यदि कहीं मिलता है तो कैवल छण्णायन में। कामापनी में गर्भ और विमर्ष का ग्रभाव है। साकेत में गर्भ सिन्य नहीं है। वैदेही-वनवास में विमर्ष न होने के कारण घटना एकांगी हो गई है। यद्यपि लवकुश के चरित्र में थोड़े विस्तार की और आवश्यकता थी।

नवीन महाकाव्यीय टेकनीक कुछ ऐसी विष्णुंखल हो गई है कि उसके गुद्ध रूप का पता इन महाकाव्यों से नहीं लगता । वस्तुतः यह विकासकाल है जबिक नवीन भावना के संसगं से नवीन कला को प्रौढ़ता प्राप्त होनी है। साकेतकार ने इस दिशा में प्रयत्न किया है परन्तु शब्द मैत्री, अलंकार-बहुलता और छाया-चित्रों की ग्रीर अधिक ध्यान देने के कारण इसमें रस-भावना पद पद पर विच्छिन्न होती है।

खुन्दशास्त्र के सम्बन्ध में भी ग्राज का किव ग्रधिक स्वतन्त्र है। महाकाव्य-गत खुन्दशास्त्र के नियम का पालन कृष्णायनकार को छोड़कर किसी ने नहीं किया। हम यह नहीं कहते कि पुराने छन्दशास्त्र का पालन किया ही जाना चाहिए। किव की स्वतन्त्रता हो सकती है परन्तु उस स्वतन्त्रता में भी सुसम्बन्धता होना ग्रावश्यक है।

मेरा श्रपना मत है कि महाकाव्य का उद्देश्य रसपरिपाक द्वारा कोई विशेष निर्देश देना होता है। जिस महाकाव्य में इस उद्देश्य के प्रति सतत जागरूकता नहीं रहती उस महाकाव्य में सुगठित वंध-व्यवस्था के होते हुए भी वह महा-काव्य भावुकों का कंठहार नहीं वनता। इसके लिए यह आवश्यक है कि कैसी व किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जावे, भाषा में स्वाभाविक अर्थवीय कराने की समता अवश्य होनी चाहिये। कामायनी और साकेत दोनों इस दृष्टि से निर्दोष नहीं है। काल्पनिक छायाचित्रों की वहुलता के कारण उनमें वृद्धिव्यायाम अधिक हो गया, इसीलिये रसपरिपाक में भी वाधा पड़ने लगती है।

हम ऊपर विभिन्न दृष्टिकोशों से महाकाव्यों की तुलना कर चुके है, यहाँ उनका अलग अलग विवेचन करना आवश्यक नहीं जान पड़ता, परन्तु महा-काव्यों पर विहंगम दृष्टि डाले विना हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते कि आज की कला का आदर्श क्या है और किसे उसमें विशेष सफलता प्राप्त हुई है।

कृष्णायनकार का आदर्श राष्ट्रधुमं की प्रतिष्ठा है। यह राष्ट्रधमं एकान्त वैयिक्तिक नहीं है, न यह शुद्ध भारतीय राष्ट्र की श्रेष्ठता के प्रतिपादन के लिए है वरन् इसका उद्देश्य आयं राष्ट्र की महत्ता स्थापित करना है। यह आयं राष्ट्र दुष्टों का शमन और सज्जनों का प्रतिपालन करने के लिए है। कृष्णायनकार को इसमें सफलता प्राप्त हुई है और यह सफलता इसलिए और भी निहिचत हो गई कि कृष्णायन का कथाप्रसंग प्रख्यात—चरित्र, धीरोदात्त अनुकूल नायक कृष्ण का चरित्र है। कृष्ण के चरित्र का धीरललित अंश जितना ही उपेक्षित हुआ उतनी ही सफलता निहिचत हो गई।

कामायनी का उद्देश मानवता के विकास की व्याख्या करते हुए श्रद्धा भीर बुद्धि के द्वारा परम सत्य की प्राप्त की प्रेरणा देना है परन्तु जहाँ कि इस विकास के चित्रणा में भीर प्रेरणा के अन्त तक पहुँचने में सकल हुआ है वहाँ घटनाक्रम का स्वाभाविक सूत्र एकतान न रह सका। श्रद्धा का आकिस्मक मिलन, अपने माता-पिता के प्रति उसके उपेक्षा-भाव द्वारा श्रद्धा का आकिस्मक त्याग, दैत्य पुरोहित किलात और आकुलि के द्वारा मनु की असंयत प्रेरणायें, सारस्वत देश की अकस्मात् समृद्धि, वहु-जन-संकुल और घन-थान्य-पूर्ण हो जाना, मनु का बलात्कार और विष्वच सबकी सब किव-कल्पना-प्रसूत घटनाएं है। यदि घटना के स्वाभाविक विकास के दृष्टिकोण से हम विचार करें तो जहाँ तहाँ शिथलता दिखलाई देगी।

साकेत का उद्देश्य उमिला को केन्द्र में रखकर रामचरित गाना है। हमारा-दुर्भाग्य है कि हम किव से सहमत नहीं हो सके। उमिला का वियोग महान् था, उसका त्याग महान् था। किव के आग्रह से यदि हम इसे स्वीकार भी कर ले तो भी उस्थान-पतन-विहीन उमिला का जीवन किसी महाकाव्य का केन्द्र हो। सकता है इसे मानने में हमारी वृद्धि संकुचित होती है। रही रामचरित की बात, इसके सम्बन्ध में हम कुछ कहना नहीं चाहते।

यहाँ तक हमने उन महाकान्यों का विवेचन किया है जिनको विद्वज्जन:
समुदाय ने महाकान्य कहकर स्वीकार कर लिया है। इसका यह अयं न लेगा
चाहिए कि हम महाकिन के प्रति उपेक्षा या अवहेलना का भाव रखते हैं।
हमने केवल इसी दृष्टि से अपने विवेचन को कुछ विशेप महाकान्यों, तक
सीमित रक्खा है क्योंकि हमारे आदरएीय किवजन यह देख के कि इन
स्वीकृत महाकान्यों में ऐसे स्थल हो सकते हैं जिनमें कुछ विचारक सहमत न
हों। यह हो सकता है कि हमारे इन विचारों के लिए कुछ किवजन हमें
क्षमा न कर सके परन्तु हम तो केवल यही कहेंगे कि महाकान्य की आदर्श
रक्षा के लिए जो सुभाव हमें उचित जान पड़े उन्हें विभिन्न कि का ध्यान
रखते हुए हमने तटस्थ भाव न्यक्त कर दिये हैं।

साकेत-संत का उद्देश्य स्पष्ट है। यह उस व्यक्ति का निरत है जिसके सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है—

"लखन सीय सह प्रभु बन वसहीं।

भरत भवन वस तप तनु कसहीं॥

दुहुँ दिशि समुक्ति कहत सब लोगू।

सव विधि भरत सराहन योगू ॥"

'भायप भगति' के इस ग्रादर्श की रक्षा साकेत-सन्तकार ने यथासम्भव की है। इस सन्देश की सफलता के कारण साकेत-सन्त सफल काव्य कहा जा सकता है।

दैत्यवंश में संकलनत्रय (श्री-यूनाइट्स) काल, स्थान और घटना की एक-ताओं में से किसी का भी निर्वाह नहीं हो सका। हिरएयाक्ष से स्कन्च तक की घटनाओं में भारतीय विचारपरम्परा के अनुसार लगभग ३५००००० वर्ष का अन्तर है, इसी प्रकार स्थान का भी सुमेरु पर्वत से लेकर सोनितपुर तक अन्तर है। घटनाएँ भी परस्पर असम्बद्ध हैं। किसी प्रकार का ऐक्य न होने के कारण पद पद पर असम्बद्धता दिखाई पड़ती है जिसे जोड़ने के लिए बड़ा वृद्धिक्यायाम करना पड़ता है। अच्छा होता कि किव ने केवल एक विल का ही चरित्र लिया होता और अधिक ऊँचा उठाने का प्रयत्न कर दिया होता।

'सिद्धार्थ का उद्देश्य स्पष्ट है। इसमें सिद्धार्थ के सत्य और श्राहिसा द्वारा विन मूक पशुद्रों के उद्धार एवं प्राणीमात्र में समता की भावना का सन्देश हैं;

जिसके विना संसार नरककुण्ड वन जाता है। इस महत् उद्देश्य ने ही इस काव्य की सफलता को निश्चित कर दिया क्योंकि काव्यकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति अपने काव्य में यथासम्भव की है।

माज महाकाव्यकला घड़ी के पेएडुलम की भाँति घूम रही है। प्रियप्रवास का उदय राधा के चिरत्र में समाजोपयोगी खोदायं छोर उदात भावनाओं के स्पष्टीकरण के लिए हुआ था। यह विशेषता राधा में नवीन किल्पत की गई थी। इस प्रकार की नवीन किल्पना किसी चरित्र-विशेष में स्थापित करने का प्रयास साकेत, पुरुषोत्तम, वैदेही-वनवास, दैत्यवंश, आर्यावर्त्त, कृष्णायन, साकेत-सन्त में दिखाई देता है। यह नहीं है कि इस नवीन भावना का उन सव चिरत्रों में पहिले के कलाकारों ने वर्णन नहीं किया। कुछ था, जैसे पुराणों में वृत्रामुर के द्वारा इन्द्र को वेदान्तोपदेश देना विणित है परन्तु इन महाकाव्यों में यह नवीन भावना को ऊपर लाने का यत्न किया गया है। कुछ ऐसे महाकाव्य हैं जिनके नायक सचमुच महाकाव्य के योग्य है परन्तु उन पर महाकाव्य लिखे नहीं गये अथवा कम लिखे गये। जैसे भगवान् बुद्ध पर बौद्ध कवियों के ही महाकाव्य मारविजय और सौन्दरनन्द हैं। इन चिरतों पर महाकाव्य लिख-कर एक कमी पूरी करने की बैप्टा की गई है। इस श्रेणी में बुद्धचरित, नल-नरेश, प्रतापचरित, सिद्धार्थ, विकमादित्य, हल्दीचाटी महाकाव्य हैं।

नूरजहाँ और जौहर यह दीनों महाकव्य नूरजहाँ और पिद्मनी के चिरित्रों के महत्त्वप्रदर्शन के लिए लिखे गए। पिद्मनी का चिरित्र ऐसा अवश्य था कि जिसकी एक घटना संसार को चिकत कर देने वाली घटना थी।

इस राजरानी के जीवन में उत्थान और पतन की कमी नहीं है। दु:खान्त महाकाव्य होने के कारए। ही इसमें वड़ा वल हो सकता था और इसीलिये विभिन्न कवियों के विभिन्न प्रयास दिखलाई देते हैं।

महामानव की प्रस्तावना में किव ने इस पुस्तक का नाम महागाया कहा है। अभी तक गाया का कोई नवीन शिल्प-विधान (टेक्नीक) नहीं वन सका और हम उसमें महात्मा गान्धी के जीवन के छायाच्छन्न खण्डचित्रों के अति-रिक्त और कुछ देख न सके। संम्भव है कि यह हमारा दृष्टिदोप हो अयवा महागाया की परिभाषा में छायाच्छन्न खण्डचित्र ही आते हों।

अतएव इस महागाया के सम्वन्ध में हम कोई निर्णय देने के अधिकारी नहीं हैं। मानवता के विकास की कहानी कामायनी है। इस दिशा में कामायनी प्रथम और ग्रन्तिम पदनिक्षेप है। ग्रतएव कामायनी ग्रपना स्वतन्त्र ग्रादर्श ग्रीर स्वतन्त्र शिल्पविधान (टेकनीक) रखती है।

कालकम पर विचार करते हुए जो हम महाकाव्यों को देखते है तब ऐसा जान पड़ता है कि कविजन न किसी शिल्पविधान (टेक्नीक) पर पहुँचे हैं और न किसी आदर्श पर । अतएव आज के महाकाव्यों को काल-आधार पर बांट सकना असम्भव जान पड़ता है। जो कुछ कहा जा सकता है केवल इतना ही कि नवसमाज की नवचेतना इन महाकाव्यों में यत्र-तत्र दिखलाई देती है। महामानव कुछ ऐसा प्रयास है जिसमें नवीन राजनीतिक चेतना की क्रलक मारती है परन्तु मेरा मत है कि जब किव काल, देश अथवा स्थान-विशेष से बंघ जाता है तब उसकी कृति साइवत नही होती। शाइवतता के विचार से जीवनव्यापी सत्य का प्रतिपादन करने वाले महाकाव्यों में प्रियप्रवास, कामा-यनी, कृष्णायन, साकेत, साकेत-सन्त और सिद्धार्थ हैं।

मेरा ग्रपना मत है कि काव्य हो ग्रयवा महाकाव्य सेनापित का यह पद कलाकार के हृदय में सदैव वैठा रहना चाहिये।

"दोष सों मलीन गुन हीन कविताई है ,
तो कीन्हें घरवीन परवीन कोई सुनि है ।
विन ही सिखाये सब सीखिहैं सुमित जो ,
पै सरस धन्प रस रूप यामे धुनि है ।
दूषन को करिके कान्ति विनु भूषण को ,
जो करें प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर सुनि है ।
रामें धरचतु सेनापित चरचतु या मै ,
कवित रचत या ते पद खनि चुनि हैं"

[॥ श्रो३म् शम्॥

# परिशिष्ट

# उत्तराई के महाकाव्य

इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में दो और महाकाव्यों का प्रणयन हुआ। वे हैं—ग्रंगराज और वर्द्ध मान। इन दोनों महाकाव्यों का विवेचन इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध के ग्रन्य महाकाव्यों के साथ न किया जा सका, इसलिये इस स्थल पर इनका सक्षिप्त विवेचन किया जावेगा।

अंगराज—ग्रानन्दकुमार द्वारा रिचत पच्चीस सर्गों में विभाजित है। इसका ग्राधार है महाभारत। इसमें किन ने परिवर्तन और परिवर्द्धन भी किया है। इस काव्य का नायक कर्ण है जो वीरोचित गुणों के कारण उच्च स्थान पाने का ग्रिथकारी है। किन ने नायक को श्रेष्ठतम व्यवत करने के लिए पाएडवों के चरित्र को, विशेषकर युधिष्ठिर के चरित्र को, विश्वत बना दिया है। युधिष्ठिर ग्रपने उज्ज्वल चरित्र के कारण धर्मराज की पदवी से विभूषित किये जाते रहे हैं किन्तु इस महाकाव्य में उनके उन्त चरित्र के दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे हैं।

इसमे प्रकृतिवर्णन भी किया गया है तथा नाट्य सन्धियों का भी ध्यान रक्खा गया है। भाषा सरस ग्रीर सजीव है तथा संस्कृत वृत्तो को स्वीकार किया गया है।

कर्ण में नायकत्व के समस्त गुण विद्यमान हैं किन्तु उसके चरित्र में एक ऐसा कलक लगा हुआ है जो उसे उच्च स्तर पर नहीं ले जा सकता—यथा परशुराम से असत्यभापण करके बर्जुिवद्या को प्राप्त करना यह कार्य महाकाव्य के नायक के लिए गौरवपूर्ण नहीं है। कहीं कहीं पर इसमें असम्भव और आश्चर्यजनक घटनाएं दिखलाई गई हैं जो महाकाव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यथा—कर्ण के वीरगति को प्राप्त होने पर सूर्य का पृथ्वी पर गिरना तथा परशुराम के मन के मोह का जागृत होना आदि।

दूसरा महाकाव्य वर्द्ध मान है जिसको कि श्री अनूप शर्मा ने सबह सर्गी में विभाजित किया है। शर्मा जी हमें बहुत पहले सिद्धार्थ महाकाव्य प्रदान कर चुके हैं। उसकी भाषा एव शैली संस्कृत के तत्सम शब्दों से ओत-प्रोत है। प्रस्तुत महाकाव्य भी हमें उसी भाषा एवं शैली मे प्रदान किया गया है। काव्य के अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि किव उस महाकाव्य से आगे नहीं वढ़ सका है, यद्यपि भाषा और जैलो में आज अनेक परिवर्तन हो चुकें हैं।

प्रस्तुत महाकाव्य पर प्रियप्रवास की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है।
यथा---

"समय था दिन के श्रवसान का ,

तरिया - तेज तिरोहित हो चला ।

तरु - शिखा स्थित वृन्द विहंग के ,

चहचहा कर गायन गा उठे।"

इस काव्य में नायिका का अभाव खटकता है। यद्यपि कवि ने अपने प्रयास द्वारा इस कमी की पूर्ति करने का प्रयत्न किया है और ईश्वर से प्राप्ति कराके एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया है किन्तु इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां सम्मिलित की गई है जो कथा-प्रवाह में वाधक सिद्ध होती है और काव्य को शिथिलवा प्रदान करती है। कहीं कहीं पर श्रुंगार रस का नम्न चित्रण किया गया है। यथा— उरोज, नितम्ब ग्रादि का वर्णन। ऐसे वर्णन ग्रधिक रुचिकर नहीं-प्रतीत होते। अतः अतंत में हम इसी निष्कर्ण पर पहुँवते हैं कि अंगराज दैत्यवंश महाकाव्य से ग्रीर वर्द्ध मान सिद्धार्थ से किसी ग्रंश में भी उच्च स्थान पाने के ग्रधिकारी नहीं हैं।